

PA

8131;24:90202 152 F 6B

## 9131:24:9 152F6B

0202

कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा।

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No.              | Anthony a s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | y is a standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | The last of the la |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CC-0. Mumukshu B | hawan Varanasi Collecti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | on. Digitized by eGangotri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

# छान्दोग्योपनिषद् रहस्य



CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गाजा बहादेवदास बिडमा

# छान्दोग्योपनिषद् रहस्य



लेखक

## राजा बसदेवदास बिड्सा

प्रकाशक

## दि इचिडयन नेशनल पब्लिशसं, लिपिटेड

| इर्ट बा' मझेशानाय                         | الا دخاء                  |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| हिएशु सनन देह हेदांग किसमिता              |                           |
| अन्याः स                                  | } 24                      |
| वित्तिक                                   | { us_                     |
| CG-0 - Mumukohu Bhawan Varanasi Collectio | n. Digitized by eGangotri |

त्रथम संस्करण १००० ]

[ सं० १९८३

0,131/2/1: 152,F6B

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

SIN THE FIRST (IS SUF

## ह्यान्दोग्योपनिषद् रहस्य।

## सूची।

|                 |          | 9.         |       |      |              |    |
|-----------------|----------|------------|-------|------|--------------|----|
| विषय            |          |            |       |      | पृष्ठ संख्या |    |
| भूमिका          | •••      | •••        | •••   | •••  | •••          |    |
| प्रथम अध्याय    | •••      |            | •••   | •••  | *            |    |
| द्वितीय अध्याय  |          | •          |       | •••  | 38           |    |
| न्त्रतीय ऋध्याय | •••      | •••        | •••   | •••  | 88           |    |
| चतुर्थ श्रध्याय | Ø        | erroger in | mide. | •••• | <b>E3</b>    |    |
| पञ्चम अध्याय    |          | •••        | •••   | •••  | ' '७९        |    |
| षष्ठ अध्याय     |          | •••        | •••   | •••  | 94           |    |
| सप्तम ऋध्याय    | ale.     |            |       |      | 2005:        |    |
| अप्टम अध्याय    | •••      |            | •••   |      | १०३          | ** |
| नवम ऋध्याय      |          |            |       |      | १०४          |    |
| ( उपनिषदोंकी ।  | शिचाका स | ारांश )    |       |      |              |    |



# **बान्दोग्योपनिषत्**

(मूल)

## सूची।

| विषय           | *** |     |       | •         |        | पृ० स॰ |
|----------------|-----|-----|-------|-----------|--------|--------|
| प्रथमोऽध्यायः  |     |     |       | •••       | •••    | ११२    |
|                |     |     |       |           | 9 - 1. | १२४    |
| द्वितीयोऽध्याय |     | 111 |       |           | Q.     | १३६    |
| तृतीयोऽध्यायः  |     |     |       |           |        | T-1-1  |
| चतुर्थोऽध्यायः |     | ••• |       |           | 13     | १४९    |
| पश्चमोऽध्यायः  |     |     | •••   | •••       | •••    | १६१    |
| षष्ठोऽध्यायः   | ••• | ••• |       | •••       | •••    | १७५    |
| सप्तमोऽध्यायः  |     |     |       |           |        | १८६    |
|                |     |     |       | to at the |        | १९९    |
| ऋष्टमोऽध्यायः  |     |     | + COV |           |        |        |





सांसारिक उन्नतिकी दौड़में आर्यजाति इस समय चाहे जितनो पिछड़ गयी हो, परन्तु पारलौकिक डन्नति जो उसने ऋति प्राचीन कालमें कर ली थी, उसकी समता आज भी संसारमें सभ्यताके प्रचार करनेका दम भरनेवाली जातियां नहीं कर सकतीं। जातिकी इस ऊर्जितावस्थाका सारा श्रेय उन वैदिक ऋषियोंको है जो अपनी अनन्त ज्ञानराशि हमें वेदों और वेदान्तके रूपमें छोड़ गये हैं। वेदोंका निचोड़ वा शिरोमाग वेदान्त कहाता है और यह वेदान्त ब्रह्म-विद्याका प्रतिपादन करता है। इस ब्रह्म-विद्या वा वेदान्तके मूल आधार उपनिपत् नामसे प्रसिद्ध हैं। यद्यपि शब्दमें ब्रह्म-विद्याका उपदेश करनेवाले सभी विषयोंका समावेश हो सकता है, तथापि श्री बाद्रायणाचार्य कृत वेदान्त वा ब्रह्म-सूत्रों, उपनिषदों श्रौर श्रीमद्भगवद्गीताको ही मुख्यकर वेदान्त नामसे पुंकारते हैं। इन्हें प्रस्थान-त्रयी भी कहते हैं। श्रीमद्भगवद्गीताकी संज्ञा भी उपनिषत् ही है। श्रौर

"सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः।

CC-0. Mumukshu Bhawart aranasi Conection. Digitized by e Gangotri इस बंचनके अनुसार गीता उपनिषदोंका सारमात्र है। ब्रह्म-सूत्र

स्वतंत्र प्रनथ नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ये भी उपनिषदोंके ही सारभूत हैं। इनमें विशेषता केवल इतनी ही है कि उपनिषदों में जहां कहीं मतभेदसा दिखाई दिया है, वहां श्रीवादरायण व्यासने एक-वाक्यता शिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। इस लिये उपनिषदोंको हो ब्रह्म-विद्याका मूल मानना उचित है।

वेदान्त वेदका ही अङ्ग है, केवल ब्रह्मज्ञानका उपदेश करनेके कारण वेदका अन्त या मथितार्थ अथवा निचोड़ बताया गया है। यों तो उपनिषदोंकी संख्या दो सौ बत्तीस बतायी जाती है, पर इनमें अकबरके समयकी बनी अलोपनिषत् तकका समावेश्स हो जाता है। साधारणतया १०८ उपनिषदें मानी जाती हैं, परन्तु इनमें भी सब प्राचीनसी ज्ञात नहीं होती हैं। मुख्य उपनिपदें १० ही हैं, श्रौर ये सब वेदोंकी श्रङ्गभूत हैं । △उक्त/१० उपनिपदें चे हैं :-ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्ति-रीय, छान्दोग्य और बृहदारएयक। ऐतरेय ऋग्वेदकी, तैत्तिरीय श्रीर कठ कृष्ण-यजुर्वेदकी, ईश श्रीर वृहदारएयक शुक्ल यजुर्वेदकी केन और छान्दोग्य सामवेदकी तथा प्रश्न, मुगडक और मागडूक्य अथवेयेदकी उपनिषदें हैं। ईशोपनिषत् संहिताके अन्तर्गत शेप नवोपनिषत् ब्राह्मणोंके ब्रान्तर्गत हैं। उपनिषत्का 🖹, "उपनिषद्यते — प्राप्यते ब्रह्मविद्या अनया, इति उपनिषत्" अर्थात् जिससे ब्रह्म-विद्या प्राप्त हो वह उपनिषत् है। दूसरा अर्थ यह है ''उप—नितरां सादयति—ग्रविद्यां विनाशयतीत्युपनिषत्" श्रर्थात् इसके समीप पहुंचिनक लिये अविद्या स्पी अधिकार जो नाशा करे वह उपनिषत् है। इन दोनों अर्थोंमें शब्दोंके सिवा भावमें अन्तर

ऊपर जिन उपनिषदोंका नामोल्लेख हुआ है, उनमें ईश, केन श्रीर कठ उपनिषदोंमें सत्त्व, रज श्रीर तम इन तीन गुणोंका श्रीर प्रश्न, मुएडक, माएंडूक्य, ऐतरेय श्रीर तैत्तिरीयमें पंचभूतों यथा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीके सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वों पर विचार किया गया है। छान्दोंग्यमें प्राणिवद्या और श्रादित्य-विज्ञानका प्रधानतया विवरण है। प्रश्रोपनिषद् श्रादिमें आदित्यको प्राण श्रीर चन्द्रको रिय कहा गया है। श्रर्थात् श्रादित्य भोक्ता और चन्द्र भोग्य कहा गया है। पृथ्वी श्रादि मूर्तिमान् पदार्थ चन्द्ररूप भोग्य हैं। वायु और तेज आदित्य हैं। भोक्ता तीन लोकोंको उत्पन्न, पालन और संहार करता है। ये हो भोक्ता त्रौर भोग्य सांख्य शास्त्रकी पुरुष-प्रकृति बन कर विद्वका सृजन करते हैं। प्राणक्ष सूर्य प्रत्येक शरीरकी प्रत्येक इन्द्रियमें त्रपनी किरणोंद्वारा प्रवेश कर प्रकाश और शक्ति प्रदान करता तथा उत्तर पूर्व आदि दिशाओं और ईशानादि कोणोंमें प्रवेश कर उनको प्रकाशवान् वनाता है। इसलिये वही व्यापक और सत्र प्राणियोंका आश्रयस्थान है। सूर्य हो समस्त विज्ञका आश्रय-धल है, प्रकाशक है और रत्तक है; इसलिये इसे ही विद्वानोंने विश्वरूप, जातवेदस् परायण श्रौर सहस्र-रिम आदि कहा है। भू:, अुव:, ख: ये तीनो लोक सूर्यसे प्रकाशित हैं और महें: , जन: , तर्राः , और सत्य स्वयं प्रकाशवान् हैं।

सूर्य ही काल है, काल ही प्रजापित है और प्रजापित हो संवत्सर है। संवत्सर या वर्षके दो भाग हैं—एक दिन्नणायन श्रौर दूसरा **उत्तरायण ।** प्रथममें सूर्य दिच्चणकी श्रोर, दूसरेमें उत्तरकी श्रोर रहता है। श्रीत-स्मार्त्त कर्म्म करनेवाले श्रीर इष्टापूर्त श्रादि यज्ञ करनेवाले पुरुष चन्द्रमाको प्राप्त करते और दिल्लायन मार्गसे जाते हैं। इसोका नाम पितृमार्ग भी है। तपस्वी, ब्रह्मचारी वेद-गुरु-मक्त और सूर्योपासक पुरुष सूर्यलोकको प्राप्त करते और उनकी गति उत्तरायण मार्गसे है। चन्द्रलोक या खर्ग-लोकके जीवका पुनरागमन होता है; परन्तु सूर्यलोक-प्राप्त जीवका पुनरागमन नहीं होता। मासमें जो दो पत्त हैं, उनमें कृष्ण पत्त चन्द्रमा है और शुक्ल पत्त सूर्य है। कृष्ण पत्त रिय और शुक्ल पद्म प्राण है। विद्वान् लोग प्राण्किप सूर्यकी हीं उपासना करते हैं। फलतः प्राण ही अगत्का एक मात्र आश्रय स्थल है। इसलिये छान्दोग्योपनिषद्ने प्रधानतया प्राणिवद्याकी. ही विवेचना की है।

गायत्री, त्रिष्टुप्, उिष्णुक्, बृहती आदि छन्दोंमें वेद मन्त्रोंके निबद्ध होनेसे वेदोंको छन्द्रम् मी कहते हैं और वेदोंके गाने वालोंका नाम छन्दोग है तथा छन्दोगोंका धर्म-सम्बन्धो जो शास्त्र है उसका नाम छन्दोग है । यद्यपि छान्दोग्य शब्दका उपर्युक्त अर्थ है, किन्तु आजकल केवल सामवेदियोंमें ही छन्दोग शब्द अर्थ है, किन्तु आजकल केवल सामवेदियोंमें ही छन्दोग शब्द अर्थ है, अर्थ उपनिषत्में ही छान्दोग्य शब्द खिसा हो गया है; इस उपनिषत्में ही छन्दोग और यह उपनिषत् ही छान्दोग्य कही

जाती है। यह उपनिषत् सामवेदके सुप्रसिद्ध, 'ताड्य' ब्राह्मण्से निकली है, जैसा इस इलोकसे सिद्ध होता है:—

छान्दोग्योपनिषच्छ्रेष्ठा, तांड्यत्राह्मणनिःसृता। अष्टी प्रपाठकाः खण्डाः समुद्रभूतम् युताः॥ अर्थात् उपनिषदोंमें श्रेष्ठ छान्दोग्योपनिषत् तांड्य ब्राह्मणसे निकली है। इसमें आठ प्रपाठक या अध्याय, और १५४ खण्ड हैं।

"उपनिषदों में" चार विषयों का विशेष विवेचन है — आत्मव्या-पकता, देहान्तर प्रह्मा, सृष्टितत्त्व, लयरहस्य। किन्तु ब्रह्मविद्याके उपदेशसे ये चारो ओतप्रोत हैं। एक प्रकारसे ब्रह्मात्मेक्य मूल है। और ये चारो विषय उसकी शाखाएं हैं। "सत्यं ज्ञान— मनन्तं ब्रह्मा" "श्रहं ब्रह्मास्मि" "एकमेवाद्वितीयम्" "सर्वं खिलवढ़ं ब्रह्मा" आदि महावाक्यों को छोड़ भी दिया जाय तो भी उपनिषदों में कदाचित हो कोई ऐसा प्रपाठक, खएड वा अनुवाक मिलेगा जिसमें परब्रह्मकी महिमाका आभास न मिलता हो। इसीसे उपनिषत्का एक नाम "ब्रह्म विद्या" भी है और उपनिषदों को ही वेदान्त.

उपनिषदोंकी महत्ताका अनुमान तभी लग सकता है, जब सभ्य संसारकी भाषाओंका ज्ञान हो और मनुष्य यह जाने कि वे कहां-किस रूपमें विराज रहो हैं। शाहजहांके बेटे दाराने इन उपनिषदोंका फारसीमें उल्था कराया था। पहले भी उल्थे फारसीमें हो चुके थे जिनके आधार पर मौलाना रूमने अपनी मस्तवी रची थी, जो तसन्त्र फामा सुफी सम्भदायका असिख अन्य पहरसी भाषामें समम्हा जाता है। तसन्तुफ और कुछ नहीं हमारा वेदान्त ही है। फारसीसे प्रीक और लैटिन माषाओं द्वारा उपनिषदोंका ज्ञान युरोप पहुंचा और यह प्रसिद्ध है कि जर्मनीके प्रख्यात प्रोफेसर शोपनेहर इन उपनिषदोंका अध्ययन कर ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने यहां तक कह डाला कि यह (उपनिषद्) मुक्ते जीवनकालमें सांत्वना देती रही है और मरने पर भी सांत्वना देगी। इससे सिद्ध है कि आर्यजातिका मस्तक संसारमें ऊंचा रखनेमें येद सदा समर्थ रहेंगे।

अधिकारो विद्वानों विशोषतः श्री काशीधामके प्रसिद्ध विद्वानों की संगतिके कारण कुछ अद्भुत और अमूल्य उपदेश सुननेका सौमाग्य मुक्ते बहुत दिनोंसे प्राप्त है। इनके अमृतोपम उपदेश सुन सुन कर जब तब चित्तमें यह अभिलाषा होती थो कि यदि सरलार्थ सहित कुछ मन्त्रोंका प्रकाशन हो जाय तो समाजका बड़ा कल्याण हो सकता है। इसी विचारका यह फल है कि श्राज यह पुस्तिका आपके हाथमें आयो है। पाठकोंको इसके पढ़नेसे ज्ञात होगा कि इसमें उच श्रीर महत्त्वपूर्ण विभिन्न मन्त्रों-का संप्रह है, जो छान्दोग्योपनिषत्से लिये गये हैं तथा जिनमें प्रसंगवश प्राण-विद्या, संवर्ग-विद्या, उपकोसल-विद्या, मधु-विद्या, वैद्वानर-विद्या त्रादि कितनो ही ज्ञानदायिनी तथा शक्ति-प्रद विद्यात्रोंका विवेचन है। मूल-मन्त्रके नीचे सान्वय पदार्थ तथा अन्त्रयानुकूल हिन्दो सरलार्थ देनेको चेष्टा की गयो है और बहुत ही संज्ञेपमें कहीं एक और कहीं अनेक मन्त्रोंका मावार्थ दे दिया गया हैंा<sup>0. अ</sup>झाम्द्रीतयोपेनियम् ४.यरा एकसे । व्यक्त व्यक्त्रक्त आध्यक आवि

टीकाएं उपिश्वत हैं। ऐसी दशामें यदि इस संग्रहसे किसी एक व्यक्तिका भो कुछ उपकार हुआ तो मैं अपने परिश्रमको सफल समम्भूगा।

इस कार्यमें मुक्ते व्याकरणाचार्य परिष्ठत माधवशास्त्रो दाचि-णात्य तथा शास्त्राचार्य परिष्ठत राजनारायण शर्मा आदि विद्वानोंसे यथेष्ट सहायता मिली है और काशोके निम्नलिखित प्रतिष्ठित विद्वानोंने अपना प्रत इस पुस्तकके विषयमें इस प्रकार दिया है:—

श्रीमान् राजा वलदेवदासजी विङ्लाका छान्दोग्योपनिषत्-सम्बन्धो यह मनन उपासनाके उपयोगी श्रीर शास्त्रानुकूल है। इस विपयमें हम सब लोग सम्मत हैं:—

१ महामहोपाध्याय वामाचरण भट्टाचार्य, न्याय प्रोफेसर, संस्कृत कालेज, बनारस ।

२ महामहोपाध्याय परिडत प्रभुदत्तशास्त्री श्रमिहोत्री, प्रिन्सि-पल, धर्मा-त्रिज्ञान विमाग, हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।

३ महामहोपाध्याय पण्डित जयदेविमश्रजी व्याकरण प्रोफे-सर, द्विन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।

५ परिडत अम्बादास शास्त्री, न्याय प्रोफेसर, हिन्दू यूनिव-सिटी, बनारस।

५ परिडत काशोनाथ शास्त्री वेदान्त अध्यापक, काशी।

श्रोकृष्ण जन्माष्टमी सं० १९८२ वलदेवदास विङ्ला । CC-0. Muश्रोत्रेज्ञपकाश्चिक Varanasi Ollection. Digitized by eGangotri

### श्रों तत्सत्। श्रोगऐशाय नमः।

## ह्यान्द्रभयोषिनिषद् रहस्य ।

## 

## मंगलाचरण।

श्रों श्राप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणश्चतुक्श्रोत्रमथो वलिमिन्द्रयाणि च सर्वाणि सर्वे ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोद्निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मिन निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मिष सन्तु ते मिष सन्तु । अ शांतिः शांतिः शांतिः ।

#### सान्वय पदार्थ

मम (मेरे) वाक् (वचन) प्राणः (प्राण) चक्षुः (नेत्र)
श्रोत्रम् (कर्ण) श्रङ्गानि (श्रङ्ग) श्रथो (श्रोर) बलम् (बल)
च (तथा) सर्वाणि (सव) इन्द्रियाणि (इन्द्रियां) श्राप्या
यन्तु (कल्याणमय हों) सर्वम् (सव संसार) श्रोपनिषदम्
(उपनिषदोंमें कहा हुश्रा) ब्रह्म (ब्रह्म-स्वरूप ही है) श्रहम्
(मैं) ब्रह्म (ब्रह्मकी) मा निराकुर्याम् (श्रवहेलना न करूं)
जिससे मा (मेरो मी) ब्रह्म (ब्रह्म) मा निराकरोत् (श्रव़हेलना न करे) श्रनिराकरणमस्तु (श्रवहेलना या निरादरके
माव उत्पन्न न हों) में (मेरा) श्रनिराकरणमस्तु (इस
तरह तिरस्कार क्ष्मिक विकास स्वाप्तिक व्यक्तिक विराहर विराहमीन (इस

निरते (लोन होने पर) ये (जितने) उपनिपत्सु (उपनिषदों में कहे गये) धर्माः (धर्म्म हैं) ते मयि सन्तु (वे सुमत्में आ जावें) ते मयि सन्तु (और वे सुमत्में अवदय आ जावें)

## सरलार्थ।

मेरी वाणी, प्राण, नेत्र भीर कान भादि अङ्ग अर्थात् सम्पूर्ण इन्द्रियां और मेरा वल ये सब कल्याणमय हों, क्यों कि सब संसार उपनिषदों में कहा हुआ ब्रह्मस्वरूप ही है। मैं उस ब्रह्म (परमारमा) का निरादर अर्थात् त्याग न करें। (उसे न छोड़ं) जिससे वह) ब्रह्म भी मेरा त्याग न करें। इस प्रकार अवहेलना या तिरस्कारके भाव उत्पन्न न हों और मेरा तिरस्कार न हो। वह मुक्ते न छोड़ें, सदैव उस सर्व्व-व्यापक ब्रह्ममें लीन होने पर उपनिषदों में वताये हुए जितने उत्तम उत्तम विचार हैं, व मेरे हृदयमें अवश्य विराजमान हों।

### मावार्थ ।

हे परमात्मन् ! मेरी सब इन्द्रियां श्रीर श्रङ्ग कल्याण्मय हों, जिससे में उपनिषदोंमें उपितृष्ट श्रीर घट घटमें व्यापक उस परमात्माकी श्रवहेलना न कर सकूं, क्योंकि यदि में किसोकी श्रवहेलना करूंगा तो परमन्यायो परमात्मा भी मेरी श्रवहेलना करेगा । इसलिये यदि मेरे हृदयसे समस्तके प्रति निरादरके भाव निकल जायं तो परमात्मा मो मुक्ते शरणमें ले ले । इस प्रकार इस परमात्म भावमें निरत होने पर उपनिषदों में किही हुए सभी धर्म भुमार्म श्री जायी होति होने पर उपनिषदों

## त्रथ प्रथम त्रध्याय।

-:0:-

सृष्टिके आदिमें प्राणियोंके अदृष्टसे ईश्वरमें स्कूरण्रूपी (माया-वृत्ति ) ईन्नण उत्पन्न होता है। "तदैन्तत बहु स्याम् प्रजायय" इत्यादि मन्त्रों आकाशादि क्रमसे उपनिषदोंमें सृष्टि दिखाया है। इस स्फूरणका जो शब्द है वही श्रोम् कहा जाता है। श्रागे वही आकाशादिकोंमें शब्द रूपसे फैलता है। वहीं श्रोम् सत्त्व, रज, तम आत्मक आकाशादि पदार्थोंके साथ तादात्म्यापन्न होनेसे त्रिगुण कहा गया है। सांख्याचाय्यंके मतसे प्रकृति महत्तत्व और श्रहङ्कार ( अथवा समविषमभावापन्न सत्त्व, रज, तम ) आर पञ्च-तन्मात्रा इसी श्रष्टिविध प्रकृतिसे सृष्टि वर्णन किया है। वेदान्त तथा सांख्यके मतसे निर्दिट तोन गुण और पश्चतन्मात्रास्रोंका (पश्च-महाभूत ) स्थृल परिणाम होकर द्युलोक. अन्तरित्तलोक, अन्तिम भूलोक इस क्रमसे उत्तरोत्तर स्थृल रूपसे परिग्णाम हुआ है। यह अन्तिम पृथ्वी प्राणी और जड़मात्रको उत्पत्ति, स्थिति, लयका कारणोभूत (प्रकृति, या सामान्य) होनेसे 'एष भूनानां पृथिवी रसः' इत्यादि मन्त्रसे विर्णंत है तथा नाम—रूपात्मक इस संसारमें स्फुरणुके शब्दका परम्परया जो ऋष्टम परिग्णाम है वही पृथिवीके साथ नित्य सम्बद्ध त्रोम् कहा जाता है। इसी लिये वह सर्वेश्रेष्ठ होनेसे श्रौर शब्दात्मक होनेसे परमात्माका संनिहित श्रौर प्रियतम प्रतीक होता है अतः उसकी उपासना छान्दोग्योपनिषत्का प्रथम CC-0. Mumusshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri मन्त्र कहता है।

## १ और २ यन्त्र।

श्रोमित्येतद्वरमुद्गीथमुपासीत । श्रोमिति ह्युद्गावित । तस्योपन्याख्यानम् । ( श्र० १ खं० १ गं० १ )। एषां भूतानां पृथिवी रसः, पृथिन्या श्रापो रसः, श्रपामोषययो रसः, श्रोपधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग्रसः, वाच ऋग् रसः, ऋचः साम रसः,साम्न उद्गीथो रसः (श्र० १ खं० १ गं० २)। सान्वय श्रथी।

उद्गीथम् (उद्गोथ मागका अवयव ) ॐ इति (ॐ इस)
अच्ररम् (अ-च्रको) उपासीत (उपासना करे) हि (कारण्)
ओमिति (ओम् इस अच्ररसे ही) उद्गायित (सामगानका
प्रारम्म होता है) तस्य (ओकारका) उपव्याख्यानम् (उपासन,
महत्त्व, फज इत्यादिका कथन) प्रवर्तते (प्रारम्म होता है) एषा
(इन) भूतानाम् (चराचरोंका) पृथिवी (भूमि) रसः (निधान
है)। पृथिव्याः (भूमिका) आपः (जल) रसः (उपष्टम्भक है)
अपाम् (जलका) ओपधयः (अन्न) रसः (सार है) ओपधोन्नाम् (अन्नोंका) पृरुषः (प्राणियों का शरीर) रसः (सार है)
पुरुषस्य (शरोरका) वाक् (वाणी) रसः (सार है) वाचः
(वाणीका) ऋक् (मन्त्र) रसः (सार है) ऋचः (मन्त्रोंका
साम (गायन) रसः (सार है) साम्नः (गायनका) उद्गीथः
(अोंकार) रसः (सार है)।

सरलार्थ ।

खद्गीथरूप श्रोम् इस श्रत्यकी उपासना करनी चाहिये। र श्रोतिरहिस गान पारम्भ होता है इस लिये उसकी खद्गीथः कहते हैं। पृथिवी यह चराचरका सार है। पृथिवीका अव-घटम्म जल है, जलका सार अन्त है, अन्तका सार पुरुष है, पुरुषका सार वाणी और वाणीका सार मन्त्र, मन्त्रका सार साम तथा सामका सार ओंकार है। यह सबसे श्रेष्ठ सार है इस लिये इसीकी उपासना करना न्याय्य है।

३ मन्द्र।

तद्वा एतन्मिथुनं यद् वाक् च प्राणक्चर्क् च साम च ।

#### सान्वय ऋर्थ।

तत् (वह) वा (निश्चय) एतत् (आगे कहा जानेवाला)

सिथुनम् (पैदा करनेवाली जोड़ो) यह (जो) वाक् (वाणी) च
(और) प्राणः (प्राण) च (और) ऋक् (मन्त्रांका कारण)
च (और) साम (सामका कारण) च (क्रमशः)

#### सरलार्थ।

इस च्रोंकारकी माता-पिताके तुल्य उत्पन्न करनेवाली जोड़ी वाक् चौर प्राण है, जो वाक् मंत्रको चौर प्राण सामकोः उत्पन्न करनेवाले हैं।

मावार्थ।
श्रोकार वाक् श्रीर प्राण्वायुके सम्बन्धसे उत्पन्न होता है इस
लिये श्रोकारकी माता वाक् समम्मी गयो इस लिये कर्मेन्द्रियोंमें
वाक् श्रीष्ठ है। श्रीर प्राण्के पिताके स्थानमें होनेसे शरीर-भरमें
उसका श्रीष्ठ होना उचित ही है। तथा श्रोकार हीसे सब सृष्टि
होती है श्राह हिस्सालेक हना आयोकार अन्त्र है digitized by eGangotri

#### ४ मन्त्र।

तेनेयं वयी विद्या वर्तत भ्रोमित्याश्रावयत्योमिति । श्रांस त्योमित्युद्गायत्येतस्यैवाद्यरस्यापचित्यै महिम्ना रसेन। (१।१।६)।

सान्वय अर्थ।

तेन ( उस प्रण्वसे ) इयम् ( यह ) त्रयो ( वेदत्रयो ) विद्या ( अर्थंज्ञानसाध्य अनुष्ठान ) वर्तते ( चलता है ) ओमिति ( ओका-रको उचारण कर ) आश्रावयति ( प्रेष देते हैं ) ओमिति ( ओम् इसी शब्दसे ) शंसति ( शास्त्र पढ़ते हैं ) ओमिति ( ओम् इस शब्दसे ही ) उद्गायति ( साम पढ़ते हैं ) एतस्य ( इस ) एक ( निश्चय ) अच्चरस्य ( अच्चरके ) अपचित्ये ( पूजा करनेके लिए महिन्ना ( महत्वसे ) रसेन ( रससे )।

सरलार्थ।

इसी प्रणवसे वेदोक्त यज्ञ यागादि चलते हैं। यज्ञमें प्रष, शस्त्र, स्तोत्र इसीसे चलते हैं किंवहुना सब व्यवहार इसीके पूजनार्थ इसीके महत्वसे श्रोर इसीके रससे होते हैं।

#### मावार्थ।

सब यज्ञ यागादि श्रोंकार होसे किये जाते हैं। क्योंकि जितने मन्त्र श्रोर अन्यवाणी हैं सब श्रोंकारका स्वरूप हैं। श्रोर सब यज्ञादि श्रोंकार हो के पूजनके लिये हैं क्योंकि परमात्मा श्रोर श्रोंकारका श्रमेद है। तथा यज्ञ करके श्रादित्य द्वारा वृष्टि होकर श्रमेश: श्रादिक श्रादिक प्राण बनते हैं, उससे मन्त्र कहना श्रीर CC-0 Mumukshu Bhawan Vajanasi Collection Digitized by egangli श्रीर किया श्रमुं होने सामध्य बनता है तथा श्रम बननेसे पुरोडाश

भी कर सकते हैं। एवंच प्रणवकी महिमासे प्रणवके रससे और प्रणव होके पूजनार्थ यज्ञ होते हैं। लोक व्यवहारमें भो प्राण-वायुके सामध्येवाला मनुष्य असंख्य जनतामें निर्दोष और पूर्ण प्रमावशाली सबका समाधान कारक रसमय भाषण करके अभीष्ट वस्तु जनता और अपने लिये सम्पादन कर अधिक वल-वान् और अधिक वक्ता बनता है, इससे उसकी सत्कीर्त सर्वत्र गायी जाती है, यह सब ओंकार हो का साध्य साधन रूप परि-ग्णाम समम्भना चाहिये।

मानव-शरीरमें पांच ज्ञानेन्द्रियां और पांच कर्मेन्द्रियां हैं। साङ्ख्याचार्य आदिके मतसे मन भी एक इन्द्रिय है, जो ग्यारहवीं इन्द्रिय कहा जाता है। इन सबका राजा प्राण् माना गया है; क्योंकि इन इन्द्रियोंमें किसी एक दो के न रहनेपर भी जीवन रह सकता है, जैसे अन्धे, गूंगे, बहरे, खले, लंगुड़े भी जीते हैं; परन्तु प्राण्के अभावमें एक च्रण् भी मनुष्य जी नहीं सकता। इसीलिये उपनिषदोंमें प्राण जीवनका हेतु कहा गया है। कहीं कहीं यह आत्मा और कहीं ब्रह्म तक कहा गया है। अधिष्ठानत्व ्रसिद्ध करनेके कारण इसे आत्मा और सूत्रात्म-रूपसे ब्रह्माण्डकी रचा करनेके कारण यह ब्रह्म भी कहा गया है। वास्तवमें वात भी ऐसी ही है; क्योंकि प्राण विशुद्ध सान्विक है। इसलिये यह ब्रह्म-ज्ञानका उत्पादक और आत्मोन्नतिमें पूरा सहायक है। प्राणके इसी महत्त्वको सममकर देवोंने प्राण्टष्टिसे "उद्गीथ" की CC-0: Mumakshu Bhawan Varapasi Collectini Digitate butalan है tri कि यह 'उत्' अर्थात् स्वर्गलोकमें संचरण करनेवाला, 'गी' अर्थात् अन्तरित्त लोकमें विचरण करनेवाला, और 'थ' अर्थात् मर्ल्य-लोकमें भ्रमण करनेवाला है। प्राण ही वायु है। वह स्वर्ग तथा अन्तरिक्षमें और पृथिवीपर बाहरो हवाके रूपमें घूमता है, पर मनुष्यके शरीरमें वह पच्च प्राणके रूपमें रहता है। पूरक, कुम्मक और रेचक आदिके द्वारा शरीरके भीतरकी हवाका तीन पकारकी बाहरी हवाके साथ उपासनामें सम्बन्ध किया जाता है। इस विपयका निन्नतिस्वित मन्त्र देखिये:—

#### ५ मन्त्र।

अथ ह य एवायं मुख्यः पार्णस्तमुद्गीथमुपासाञ्चिक्तरे । तं हासुरा ऋत्वा विदध्वंसुयेथाऽक्रमानमाखणमृत्वा विध्वंसत । (१।२।७)।

#### सान्वय पदार्थ।

श्रथ (श्रनन्तर) ह (प्रसिद्ध) य: (जो) एव (ही) अयम् (दह) मुख्यः (श्रेष्ठ) प्राणः (प्राण् है) तम (उसे) उद्गोधम् (ब्रह्म समम्म कर) उपासा विकरे (उपासना की) तम् (उसे) ऋत्वा (पाकर) ह (प्रख्यात) अमुरा (दानव) वैसे ही विद्ध्वं मुः (छिन्न भिन्न हो गये) यथा (जैसे) आखण्म् (अमेद्य) अदमानम् (पत्थरको) ऋत्वा (पाकर) विध्वंसेत (मिट्टीका पिएड छिन्न भिन्न हो जाय)

सरलार्थ।

पश्चात् यह जो प्रसिद्ध और श्रेष्ठ पासा है, उसे ब्रह्म ही सम्मिकर देवान उपासना की ; श्रीर उसे पाकर श्रमुर वा

## आसुरी दृत्तियां इस प्रकार छिन्न भिन्न हो गयीं, जैसे अभेद्य पाषागाको पाकर मिट्टीका पिगढ छिन्न भिन्न हो जाता है।

## भावार्थ ।

छान्दोग्योपनिषत्के इस मन्त्रके पहले तीन चार मन्त्र ऐसे हैं, जिनमें नेत्र, श्रोत्र, नासिका और मनके अधिष्ठात देवताकी दृष्टिसे उद्गीथकी उपासना करनेमें दु:खोत्पादकत्व बताया गया है। इसका कारण यह लिखा है कि नेत्र, श्रोत्र, नासिका और मन द्वारा मलो और चुरी—दोनो तरहकी वस्तुएं देखी, सुनी, सूंघी और सङ्कल्प की जाती हैं। इसलिये इनके अधिष्ठात देवताको दृष्टिसे उपासनामें असुर या असद्भाव विध्न डालते हैं। किन्तु, मुख्य प्राणमें यह बात नहीं है; क्योंकि वह तोनो लोकोंमें विचरण करनेके कारण गुद्ध—सात्त्विक है; और पिएड-ब्रह्माएड दोनोंकी रच्चा करनेवाला है। इसीलिये देवों वा महा-पुरुषोंने इसीको प्रतीक मान कर उपासना की; और उपासनामें असुर या असद्भाव कोई विन्न न डाल सके।

प्राण्की महिमा अगले तीन मन्त्रोंमें दिखायी गयी है।

### इ मन्त्र।

तं हांगिरा उद्गीथ्रमुपासाञ्चक एतमु एवाऽङ्गिरसं मन्य-न्तेऽङ्गानां यद्रसः। (१।२।१०)।

#### सान्वय पदार्थ ।

तम् ( उस ) ह ( प्रसिद्ध प्राण्को ) श्रङ्गराः ( श्रङ्गराने ) CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized, by eGangotri उद्गीथम् ( त्रिलोकमें सञ्चरणशील न्यापक मानकर ) उपासा- श्वके (उपासना की) एतम् उ (इसको) एव (ही) श्राङ्गिरसम् (श्रङ्गिरा) मन्यन्ते (मानते हैं) श्रङ्गानाम् (श्रङ्गोंमें यद् (जो) रसः (रसं)।

#### सरलार्थ ।

जसी पूर्वोक्त मिद्ध माणको उद्गीय प्रर्थात् व्यापक त्रह्म मानकर अङ्गिरा नामकं ऋषिने उसकी उपासना की। माणियोंके अङ्गोंमें जो रस वनाकर पहुंचाता है, उसे हो अङ्गिरा कहते हैं।

#### ७ यन्त्र ।

तेन तं ह दृहस्पतिरुद्गोथमुपासाञ्चक एतमु एव दृहस्पतिं मन्यन्ते वाग्घि वृहती तस्या एप पतिः। (१।२।११)।

#### सान्वय पदार्थ

तेन (इस हेतु) तम् (उस) ह (प्रसिद्ध प्राण्को) वृहस्पतिः (वृहस्पतिने) उद्गीथम् (उद्गोथ मानकर) उपासाञ्चक्रे (उपा-सना को) एतम् उ एव (इसीको) वृहस्पतिम् (वृहस्पति) मन्यन्ते (मानते हैं) हि (कारण्) वाक् (वचन रूपं जो) वृहती (वाणी है) तस्याः (उसका) पतिः (स्वामी है)।

#### सरलार्थ।

इसी लिये उस प्रसिद्ध प्राणको ही उद्गीथ (ब्रह्म)
मानकर टहस्पित ऋषिने उसकी उपासना की। वाणीका
नाम वृहती अर्थात ज्ञान है और उसका स्वामी यह प्राण है,
इसलिय उसी प्राणकी विद्वान सीम टहस्पित कहते हैं।

#### ८ मन्त्र ।

तेन तं हायास्य उद्गीयमुपासाञ्चक एतमु एवायास्यं मन्यन्ते ग्रास्याद्यदयते । (१।२।१२)। सान्वय पदार्थ ।

तेन ( उसी हेतु ) तम् ( उसी ) ( प्रसिद्धं ) आयास्यः (आयास्यने ) उद्गीथम् (उद्गीथ मान ) उपासाश्वक्रे (उपा-सना को ) एतम् एव हि (इसीको ) त्रायास्यम् ( त्रायास्य ) मन्यन्ते (मानते हैं) यत् (क्योंकि) आस्यात् (इन्द्रियरूप द्वारोंसे ) अयते सश्चरण करता है )।

### सरलार्थ।

ग्रीर इसीलिये उस प्रसिद्ध पाणको ब्रह्म स्वरूप पानकर भायास्य नामक ऋषिने उसकी उपासना की। उसीको विद्व-ज्जन आयास्य कहते हैं; कारण, इन्द्रियरूप द्वारोंसे संचरण करता है।

### भावार्थ ।

प्राण ही अङ्गोंमें रस पहुंचानेके कारण अङ्गिरा, ज्ञान उत्पन्न करनेके कारण वृहस्पति, श्रीर शरीरमें संचरण करनेके कारण श्रायास्य है।

श्रव श्रगले मन्त्रमें यह वताया जाता है कि वाक्का कारण प्राण ही है। प्राण इसलिये कारण है कि उसकी श्रोर अपानकी सन्धि-रूप जो व्यान है, उसको सहायताके विना वाक्का उचा-रसिही पहिंगिर्सित्सका Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

#### र पन्त्र।

श्रथ खलु व्यानमेवोद्गीथमुपासीत यद्वै प्राणिति स प्राणो यदपानिति सोऽपानोऽथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानो यो व्यानः सा वाक् तस्मादपाणन्ननपानन् वाचमभिव्याहर्रात । (१।३।३)।

#### सान्वय पदाथ।

अथ खलु (अव) व्यानमेव (व्यान वायुको ही) उद्गीथम् (उद्गीथ मानकर) उपासीत (उपासना करे) यह (जिस वायुको) प्राणिति (मनुष्य वाहर निकालता है) स प्राणः (वह प्राण है) यत् अपानिति (जिसे मीतर खींचता है) स अपानः (वह अपान है) अथ (और) यः (जो) प्राणापानयोः (प्राण और अपान वायुओंका) सन्धः (मिलानेवाला है) सः व्यानः (वह व्यान है) यो व्यानः (जो व्यान है) सा वाक् (वही वाणी है) तस्मान् (इस कारण्) अप्राण्न अनपानन् (प्राण् और अपान वायुओंके व्यापारको न करता हुआ मो मनुष्य) वाचम् (वचन) अभिव्याहरति (बोलता है)।

#### सरलार्थ।

व्यान वायुको ही व्यापकब्रह्म मानकर उसकी उपासना करे। जो वायु मुख झोर नासिकाके द्वारा बाहर निकाला जाता है, उसे प्राण कहते हैं और जो वायु नासिका झौर मुखके द्वारा भीतर तो खींच लिया जाता है, किन्तु फिर चाहर-भाषां-जिससिता;वहित्स्यमान हैना प्राण्य और अधानकी सन्धि अर्थात् मेस करानेवाले वायुका ही नाम व्यान है। उसीको वाणी भी कहते हैं। अतः मनुष्य प्राण और अपानका प्रयो रके भी वचनका उचारण करता है। मावार्थ।

मन्त्रमें यह बताया गया है कि प्राण क्लीर अपान वायुकी सहायताके विना केवल व्यानकी ही सहायतासे वाणोका उचारण होता है; इसलिये व्यान ही वाणी कहा गया है। व्यानको कारण, और वाणोको कार्य कहना मन्त्रका अभिप्राय है। और व्यानको जो वाणी कहा गया है, उसका तात्पर्य कार्यकारणकी अभेद-विवन्ना मर है

श्रव प्राण्को उद्गीथ रूपसे महिमा देखिये।

#### १० मन्त्र।

श्रथ खलूद्गीयात्तराण्युपासीतोदगीथ इति प्राण् एव र-त्याणेन ह्यु त्तिष्ठति वाग्गीर्वाचोह गिर इत्याचत्तेऽन्नं थमन्ये हीदं सर्व स्थितम्। (१।३।६)।

#### सान्वय पंदार्थ।

श्रथ खलु (उद्गीथकी उपासनाके अनन्तर) उद्गीथाचराणि (उद्गीथ शब्दमें जो अचर हैं उनकी) उपासीत (उपासना करे) उद्मीन इति (उद्गी और थ ये तीन अचर उद्गीथ शब्द में हैं) प्राण् एव उत् (प्राण ही उत् है) हि (क्योंकि) प्राणेन (प्राण्से) उत्तिष्ठति (जगत् उठता है) वाग् गीः (वाक् ही निहिं) अपाहि अपाहि (अपाहि क्योंकि) प्राणेन विकार कि अपाहि अपाहि (अपाहि क्योंकि) प्राणेन विकार कि अपाहि (अपाहि क्योंकि) प्राणेन विकार कि अपाहि क्योंकि) प्राणेन विकार कि अपाहि क्योंकि (अपाहि क्योंकि) प्राणेन विकार कि अपाहि क्योंकि (अपाहि क्योंकि) प्राणेन विकार कि अपाहि क्योंकि (अपाहि क्योंकि) प्राणेन विकार क्योंकि (अपाहि क्योंकि) विकार क्योंकि (अपाहि क्योंकि) (अपा

इति (ऐसा) आचत्तते (विद्वान् कहते हैं) अन्नम् थम् ("थ" श्रम् है क्योंकि) अन्ते (अन्नमें ही) इदम् सर्वम् (यह सब स्थितम् (स्थित है)।

सरलार्थ।

अव उद्गीथ शब्दके प्रत्येक अत्तरको सम्भे। इसमें उत्, गी और थ ये तीन अत्तर हैं। इनमें "उत्" यह प्राण् वाचक है, इसलिये कि प्राण्येक ही द्वारा मनुष्य उठता है अर्थात् । गृत होता है। वाक् अर्थात् वाणीका ही नाम "गी" है, क्योंकि विद्वानोंने वाक्हीको "गी" कहा है। थ अत्तर अनका वोधक है, इसलिये कि संपूर्ण प्राण्योंका समूह अनके ही आधार पर स्थित है। \*

अव लोक-आदि दृष्टिसे प्र। ग्य-रूप उद्गीथकी महिमा देखिये।

#### ११ मन्त्र ।

द्योरेवोदन्तरित्तं गीः पृथिती थमादित्य एवोद्वायुर्गीर-ग्रिस्थं सामवेद एवोद्यजुर्वेदोगीऋँ ग्वेदस्थं दुग्धेऽस्मै वाग् दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतान्येत्रं विद्वानदगीथा-त्तरागयुपास्त उदगीथ इति । (१।३।७)।

#### सान्वय पदार्थ।.

्र चौ: एव उत् ( च लोक ही उन् हैं ) अन्तरसम् ( अन्द-रिस्त हो ) गी: ( गी हैं ) पृथिवी थम् ( प्राथनी हो थ हैं ) आदित्य

क्ष मन्त्रमें " गी " शब्दसे तेज और " थ " शब्दसे पार्थिव जल् विविश्वत्यक्षेत्र Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

एव उत् (आदित्य वा सूर्य्य ही उत् है) वायुः गीः (वायु गी है) अग्निःथम् (अग्नि थ है) सामवेद एव उत् (सामवेद उत्) यजुईद गीः (यजुवद गी और) ऋग्वेद थम् (ऋग्वेद थ है) वाग् (वाग्देवी) अस्मै (उस साधकके लिये) दोहम् (दूधको) दुग्ध (खयम् दुहती है) दोहः (अमृतमय दूध है) यः (जो कुछ भो)वाचः (वाग्देवताका) यः (जो साधक) उद्गीथाचराणि (उद्गोथके अच्चरोंको) एवम् विद्वान् (पूर्वोक्त रोतिसे जानता हुआ) उपास्ते (उपासना करता है वह) अञ्चवान् (अच्चर धनाह्य और) अञ्चादः (ऐश्वर्य भोग करनेवाला) भवतिः (होता है)।

सरलार्थ।

लोकोंमें द्यु लोक "उत्" है, क्योंकि सबसे ऊपर स्थित है

प्रोर अन्तरित्त "गी" है, क्योंकि वाणी (या शब्द) का आधार
अन्तरित्त वा आकाश है, और पृथिवी " थ " है, क्योंकि सब

पाणियोंके ठहरनेका स्थान पृथिवी है। देवताओंमें आदित्य
"उत्" है, क्योंकि ऊपर रहता है; वायु "गी" है, क्योंकि,
वायुके कारण वाणीका उच्चारण होता है, इसलिये कार्यकारण
के अभेदसे वायु " गी " कहा गया। अग्नि " थ " है, क्योंकि

पत्नीय पदार्थ अग्निमें ही स्थापित किये जाते हैं। इसी प्रकार
वेदोंमें सामवेद " उत् ", यजुर्वेद " गी " और ऋग्वेदको
"थ" कहते हैं। वाग्देवी उस दोग्धा साधकके अर्थ अपना
ही दोहन करती है अर्आत् अकार करती है कि जिल्हा सुओं के लिये

वेदोंका तत्त्व ही अमृतमयं दूध है। जो साधक पूर्वोक्तं रीतिसे जद्गीय शब्दके अत्तरोंको जानता हुआ जनकी जपासना करता है, वह धन धान्यादिसे ऐक्वर्यवान् होकर सम्पूर्ण ऐक्वर्यके भोगनेके लिये समर्थ होता है।

भावार्थ स्पष्ट है।

श्रव श्रगले मन्त्रमें उद्गोथको महिमाके श्रनन्तर श्रोंकारके विभिन्न दिन्य भावोंको उपासनाका रूप श्रौर फल देखिये।

#### १२ मन्त्र।

देवा वे मृत्योर्विभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविशंस्ते छंदोभिराछाद-यन्यदेभिरच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्। (१।४।२)।

#### सान्वय पदाथ।

देवाः (देवता लोग) वै (निश्चय) मृत्योः (मृत्युसे) विभ्यतः (डरते हुए) त्रयों विद्याम् (ऋक्, यजुः और साम वेदोंमें) प्राविशन् (पैठ गये) ते (उन्हांने) छन्दोभिः (कर्म-काण्डविधि या सकामोपासनासे) त्राच्छाद्यन् (ढँक लिया) यत् (जिस कारण्) एभिः (इन छन्दोंसे देवताओंने) अ च्छाद्यन् (आच्छादित किया) तत् (इसलिये) छन्दसाम् (छन्दोंका) छन्दस्त्वम् (छन्द्रपन है)

#### सरलार्थ।

देवता मृत्युसे भीत होते हुए ही वेदवय अर्थात् ऋक् , यजुः और सामवेदोंमें पैठ गये अर्थात् उनकी शरण ली और गासकी आदि क्लिटोंसे आक्लिदिक हुए अर्थात् औदिक सन्होंका खूब मनन करने लगे। जिस कारणसे देव लोग इन छन्दोंसे ज्ञाच्छादित हुए ज्ञर्थात् उनका मनन करने लगे, उसी कारण छन्दोंका छन्दस्त्व है; ज्ञर्थात् उन मन्त्रोंका नाम छन्दस् पड़ने-का यही कारण है।

#### १३ मन्त्र ।

तानु तत्र मृत्युर्यथामत्स्यमुद्के परिपश्येदेवं पर्य्यपश्यदृचि साम्नि यजुषि तेनु विन्वोध्वा ऋचः साम्नो यजुषः स्वरमेव पाविशन् । (१।४।३)।

#### सान्त्रय पदार्थ।

यथा (जैसे) मत्स्यम् (मछलीको) उदके (जलमें) परि-पत्र्येत् (देल लिया जाता है) एवम् (वैसे ही) मृत्युः (मृत्युने) उ (निश्चय) तान् (उन देवोंको) तत्र (उस) ऋचि (ऋग्वेदमें) साम्नि (सामवेदमें) यजुषि (यजुर्वेदमें स्थित) पग्येपत्र्यत् (देला) जु (तर्कवितर्कपूर्वक) ते (वे देव) वित्त्वा (मृत्युके इस व्यापार-को जानकर) ऋचः (ऋग्वेद) साम्नः (सामवेद) यजुषः (यजुर्वेदसे) ऊर्द्ववम् (उपरिस्थित होकर) (स्वरमेव) (अोंकारमें ही) प्राविशन् (प्रविष्ट हुए)

## सरलार्थ।

जिस मकार मछलीको जलमें धीवर देख लेता है, वैसे ही मृत्युने ऋक्, यजुः श्रोर साम इन वेदत्रयकी शरणमें श्रर्थात् सकाम कर्म्मपयमें शारूढ़ उन देवों श्रर्थात् विद्वानों-को देख लिया। फिर तर्क वितर्कके द्वारा जन देवोंने मृत्युके व्यापारको समझकर ऋग्वेद, सामवेद श्रीर यजुर्वेदसे भो ऊपर स्थित मणव श्रोंकारकी शरण ली श्रर्थात् सकामोपासना छोड़ निष्काम कम्मेके द्वारा ज्ञान मार्गका श्रवलम्बन किया।

#### १४ मन्त्र।

यदा वा ऋचमामोत्योमित्येवाति स्वरत्येवं सामैवं यजुरेप उ स्वरो यदेतद्त्तरमेतदमृतमभयं तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवन् । (११४१४)।

#### सान्वय पदार्थ।

यदा (जन) वै (निश्चय) ऋचम् (ऋग्वेदको) आप्नोति (प्राप्त-करता है) श्रोम् इति एव (श्रोंकारका ही) श्रतिस्वरित (सादर उच्चारण करता है) एवम् (इसी प्रकार) साम (साम-वेद) एवम् (ऐसे ही) यजुः (यजुवेदके भी पूर्व श्रोंकार उच्चारण होता है) एवः (यही श्रोंकार) उ (निश्चय) स्वरः (स्वर है) यत् (जो) एतत् (यह) श्रमृतम् (श्रमृत श्रौर) श्रभयम् (श्रम्य श्रोंकार है) तत् (उस श्रोंकार रूप ब्रह्ममें) प्रविद्य (पैठकर) देवाः (देव लोग) श्रमृताः (श्रमृत श्रौर) श्रमयाः (श्रम्य श्रोंकार (हुए)।

#### सरलार्थ।

जब कोई ऋग्वेदको प्राप्त करता है तो निश्चयपूर्वक वह.
प्रणव श्रोंकारका ही सादर उच्चारण करता है। ताल्पर्य यह
कि ऋक्, यजुः श्रेर सामके मन्त्रोंके उच्चारणके पूर्व ॐ के
उच्चारणकी विधि है, अतः विना ॐ के उच्चारणके किस

पन्त्रके उचारणका फल नहीं होता। इसिलये उसीका उचारण पहले किया जाता है। इसी तरह सामवेद और यजुर्वेदके भी पूर्व स्वर वा "श्रोंकार" का उचारण होता है। निश्चय यही श्रोंकार स्वर है अर्थात् अविनाशी ब्रह्म है। यह जो अमृत है श्रीर श्रभय है, उस ब्रह्मको पाकर देवता लोग भी अमर श्रोर श्रमय हुए।

#### भावार्थ।

श्रोङ्कारमें दैवी श्रीर श्रासुर माव हैं। काम, क्रोध, मोह, लोम और सकाम उपासना श्रादि श्रासुरी भाव हैं। इनसे दुर्गति होतो है। इनसे रहित होकर सात्त्विक मावसे जो उपासना की जाती है, वह दैवी कही जाती है जिससे पित्रलोककी प्राप्ति होती है। किन्तु. इनसे विलच्चण श्रात्म मार्वोसे जो श्रोङ्कार ब्रह्मकी उपासना की जातो है, उससे देवयानको प्राप्ति होतो है।

अव अगले मन्त्रोंमें ओंकारकी महिमाक। वर्शन करते हुए आदित्योपासनाका फल और स्वरूप वर्शन किया गया है।

#### १५ मन्त्र।

अथ खलु प उद्गीथः स प्रणावो यः प्रणावः स उद्गीथ इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एप प्रणाव ओमिति। ह्येष स्वरन्नेति। (१।५।१)।

#### सान्वय पदार्थ।

अथ (श्रानन्तर) खलु (प्रसिद्ध) यः (जो) उद्गीथः (उद्गीथ है) सः (वह) प्रणावः (श्रोङ्कार है) यः (जो) प्रणावः (प्रणाव है) CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri सः (वह) उद्गीथ (श्रोङ्कार है) एषः (यह) उद्गीथः (उद्गीथ) एषः (यह) प्रणवः (प्रणव) वै (निश्चय) श्रसौ (यह) श्रादिसः (श्रविनश्चर सूर्य है) हि (क्योंकि) एषः (यह सूर्य) श्रोमिति (श्रोङ्कारको महिमाको) स्वरन् (भजता हुआ) एति (उद्यको प्राप्त होता है)।

सरलार्थ।

जो (सामवेदियोंका) उद्गीथ है, वही ऋग्वेदियोंका प्रणव है; और जो इनका प्रणव है, वही छान्दोग्यमें उदगीथ है। यह उद्गीय और प्रणव ग्रादित्य हैं ग्रर्थात् ग्रविनाशी ब्रह्म हैं; क्योंकि यह ॐ को मजता हुआ उदय होता है।

१६ मंत्र ।

एतमु एवाहमभ्यगासिषम्। तस्मान्मम त्वेमेकोसीति हा कौषीतिकः पुत्रमुनाच। रक्ष्मींस्त्वं पर्यावर्तयाद्बहवो वै ते भविष्यन्तीत्यभिदेवतम्। (१।५।२)।

सान्वय पदार्थ।

ह (प्रख्यात) कौषीतिकः (कुषोतक नामके ऋषिने) पुत्रम् (अपने पुत्रको) उत्राच (कहा) एतम् एव (पूर्वोक्त आदिसको) आहम् (मैंने) अभ्यगासिषम् (विधिवत् गाया था) तस्मात् (इस कारण्) मम (मेरा) त्वम् (तू) एकः (एक हो पुत्र) असि (है) त्वम् (तू) रदमोन् (सूर्यकी किरणोंको) पर्यावर्तयात् (सर्वत्र देख) ते (तेरे) वै (निश्चय) बहवः (बहुत पुत्र) भविष्यनित (होंगे) इति अधिदैवतम् (यह आंकारके मजनसे देवताकी महिसाका वर्षान् है। को समासः हुन्या हो। हे अ

### सरलार्थ।

कुषीतक नामके विख्यात ऋषिने अपने पुत्रसे यही कहा
कि पुत्र! मैने विधिपूर्वक उसी ओंकार रूप आदित्यकी उपासना की थी; इस लिये द मुक्ते एक पुत्र प्राप्त हुआ। अब द
सूर्यकी किरणोंकी उपासना कर ताकि तुक्ते अनेक पुत्र पाप्त हों।
ताल्पर्य यह कि एक दृष्टिसे उपासनाका एक फल और अनेक
दृष्टिसे उपासना करनेसे अनेक फल पाप्त होते हैं। उन्हीं सूर्यरिव्मयोंको अर्थात् ब्रह्मकी शक्तिको मली मांति देख।
अर्थोकारके मजनसे देवोंको महिमाका यह वर्णन समाप्त हुआ।

### १७ मंत्र।

अथाध्यात्मम् य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपासी-तोमिति ह्येष स्वरन्नेति। (१।५।३)।

### सान्वय पदार्थ।

श्रथ (श्रनन्तर) श्रध्यात्मम् (प्राणोंमें श्रों की सत्ताका व्या-ख्यान होता है।) यः (जो) एव (हो) श्रयम् (यह) मुख्यः (श्रष्ठ) प्राणः (वायु है) तम् (उसमें) उद्गीथम् (उद्गीथको आवना करे) श्रोमिति (श्रोम् पदसे हो) स्वरन्तेति (कीर्त्त प्रकाश करता हुत्र्या जाता है)

## सरलार्थ।

अव पाणोंमें अोंकी सत्ताका व्याख्यान होता है। यह जो सर्व प्रधान पाण है, उसीको उद्गीय समक्षे, क्योंकि यह पाण अध्यक्ति हो हो हो हो कि स्टूर्सिक स्टू

#### १८ मन्त्र।

एतमु एवाइमभ्यगासिषम् तस्मान्ममत्वमेकोसीति इकौ-पीतिकः पुत्रमुवाच । प्राणांस्त्वं भूमानमिगायताद् वहवोः वै मे भ वष्यन्तीति । (१।५।४)

### सान्वय पदार्थ।

ह (प्रसिद्ध) कौषांतिकः (कुषांतक ऋषि) पुत्रम् (अपने पुत्रको) उवाच (बाले) एतम् उ एव (इसीको) अहम् (मैंने) अभ्यगासिषम् (अच्छी तरहसे गाया था या उपासना को थी) तस्मात् (इसिलये) मम (मेरा) त्वम् (तू) एकः (सुयोग्य पुत्र) असि (है) इति (यह) त्वम् (तू) मूमानम् (विशाल या व्यापक) प्राणान् (प्राणोंको) अभिगायाद् (अच्छी तरह गा) मम (मेरे) वहवः (अनेक पुत्र) भविष्यन्ति (होंगे)

### सरलार्थ।

उस विख्यात कुषीतक ऋषिने अपने पुत्रको उपदेश दिया कि हे पुत्र! मैंने उसी सर्व श्रेष्ठ माण [ ब्रह्म ] की अच्छी तरह उपासना की है। तू मेरा सुयोग्य पुत्र है, इसलिये यह कामना करके कि मेरे भी अनेक सुयोग्य पुत्र होंगे, अतः उस व्यापक या अनेक शक्तिशाली माणकी मली मांति उपासना कर।

### भावार्थ।

इन मन्त्रोंका संनेपमें तात्पर्य यह है कि आदित्य ही प्रण्व, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotts उद्गिथ और आकार है। इसको जो एक दृष्टिस उपासना करता है, उसको एक फल अर्थात् आदित्यलोंक मिलता है, और जो अनेक दृष्टियों तथा सकाम मार्वसे उपासना करता हैं, उसे नश्वर अनेक लोक प्राप्त होते हैं।

श्रव श्रगले मन्त्रोंमें सामके निगूढ़ रहस्य, विविध लोकोंका चपमा-मूलक श्रौर महिमा-परक विवरण तथा श्राध्यात्मिक तत्त्व सममाया गया है।

#### १६ मन्त्र।

इयमेवगंग्निः साम तदेतदेतस्यामुच्यध्यूढं साम तस्माद्य-ध्यूढं साम गीयते । इयमेव साग्निरमस्तत्साम । (१।६।१)। सान्वय पदार्थ ।

इयम् (यह पृथिवो) ऋग् (ऋग्येद है) श्राग्नः (श्राप्त)
साम (सामवेद है) तत् (क्योंकि) एतत् (यह) साम
(सामवेद) एतस्याम् (इस) ऋचि (ऋग्वेदमें) श्रध्यूढम्
(श्रन्तर्ज्ञीन है) तस्मात् (इस कारण्) ऋचि (ऋग्मन्त्रोंमें ही)
श्रध्यूढम् (लगाकर्) साम (सामखर विशेष गाया जाता है
इसके श्रातिरिक्त साममें जो पहला) सा (सा प्रकाशक शब्द है
उसका श्रर्थ) इयम् (यह पृथिवी हो है) श्रमः (श्रम् प्रकाश
जो श्राधार है वह) श्रिग्नः (श्राप्त है) तत् (वह) साम
(सामरूप है)।

# सरलार्थ ।

यह पृथिवी ही ऋग्वेद और अग्नि ही सामवेद है। पृथिवीमें अग्निकें समामः कही क्सामवेद अक्तुवेदमें अन्तर्सी के हैं। इसी सिसे ऋग्मन्त्र युक्त ही साम गाया जाता है। इसके श्रातिरिक्त साममें जो पहला श्रत्य सां है, उसका श्रर्थ पृथिवी श्र.र 'श्रम'' का श्रथ श्रिन है। ये दोनों पर्-सामरूप हैं। श्रर्थात् ये साम रूप हैं।

### २० मंत्र।

श्रन्तरित्त्रमेवर्ग्वायुः साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्युढं साम तस्माद्यय्युढं साम गीयतेऽन्तरित्त्रमेव सा वायुरमस्तत्साम । (१।६।२)।

### सान्वय पदार्थ।

अन्तरित्तम् एव (अन्तरित्त हो) ऋग् (ऋग्वेद है) वायुः (वायु) साम (सामवेद है) तत् एतत् (सो यह वायु रूप) साम (सामवेद) एतस्याम (अन्तरित्त रूप) ऋचि (ऋग्वेदमें) अध्यूदम् (अन्तर्गत है) तस्मात् (उस कारण्) ऋचि अध्यूदम् (अग्नन्तर्गत है) तस्मात् (उस कारण्) ऋचि अध्यूदम् (अग्नन्त्रोंमें ही) साम (सामखर) गीयते (गाया जाता है) सा (सा)अन्तरित्तम् (अन्तरित्त है)अमः (अम) वायुः (वायु है) तत् (दोनो) साम (साम हैं)।

### सरलार्थ।

अन्तरित्त ही ऋग्वेद और वायु सामवेद हैं; सो यह वायु सदश सामवेद, अन्तरित्तस्वरूप ऋग्वेदके अन्तर्गत है। इसलिये ऋग्मन्त्रोंके साथ ही सामवेद गाया जाता है। सा अन्तरित्तके लिये और अम वायुके लिये हैं उन दोनोंके योगसे सिमि पर्वण्हीसा है Phawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

### २१ मंत्र ।

द्योरेवर्गादित्यः साम तदेतदस्यामृच्यध्यूढं साम तस्मा-हच्यध्यूढं साम गीयते। द्यौरेव साऽऽदिसोऽमस्तत्साम। (१।६।३)। सान्वय पदार्थ।

द्योः एव ( द्यु लोक हो ) ऋग् ( ऋग्वेद है ) आदितः ( आदित्य ) साम ( सामवेद है ) तत् ( इसो कारण ) एतत् ( यह आदित्य समान ) साम ( सामस्वर ) एतस्याम् ( इस द्यु लोक के सहश ) ऋचि ( ऋग्मन्त्रोंमें ) अध्यूदम् ( अन्तर्गत है ) तस्मात् ( इस कारण ) ऋचि अध्यूदम् ( ऋग्मन्त्रयुक्त ) साम ( सामस्वर ) गीयते ( गाया जाता है ) द्योः एव ( द्यु लोक हो ) आदितः ( आदिय है ) सा ( सा रूप है ) अमः ( अम शब्दका अथे ) तत् ( दोनो ) साम ( साम हैं ) । सरसार्थ ।

द्युलोक ही ऋग्वेद श्रौर श्रादित्य ही सामवेद है। यह श्रादित्य समान सामवेद द्युलोक नामक ऋग्वेदके श्रन्तर्गत है। इसलिये ऋग्मन्त्रोंके साथ ही सामवेद गाया जाता है। द्युलोक ही ''सा" स्वरूप है श्रौर 'श्रम' श्रादित्य स्वरूप । इन दोनोके मेलसे साम पद होता है।

#### २२ मन्त्र।

नत्त्वार्यवेवक चन्द्रमाः साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम तस्माहच्यध्युढं साम गीयते । नत्त्वार्यवेव सा चन्द्रमा अम-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri स्तत्साम । (१।६।४)।

### सान्वय पदार्थ।

नज्ञाणि एव (नज्ञ ही) ऋग् (ऋग्वेद हैं) चन्द्रमाः (चन्द्रमा) साम (साम खरूप है।। तत् (इसी कारण्) एतत् (यह चन्द्र समान) साम (सामस्वर) एतस्यां (इस नज्जत्र सहश ऋग्वेदमें) अध्यूढम् (अन्तर्गत है) तस्मात् (इस कारण्) ऋचि अध्यूढम् (ऋग्मंत्रयुक्त) साम (सामस्वर) गीयते (गाया जाता है) नज्जाणि एव (नज्ज ही) सा (सा रूप है) अमः (अम) चंद्रमाः (चंद्र) तत् (दोनों) साम (साम है)।

## सरलार्थ।

नज्ञत्र ही ऋग्वेद है, चन्द्रमा सामवेद है, चन्द्र समान सामवेद नज्ञत्र सदश ऋक्में प्रतिष्ठित है। इसी कारण ऋग्मंत्रोंके साथ साम गाया जाता है। नज्ञत्र ही 'सा' रूप, श्रीर चन्द्रमा 'श्रम' है। इन दोनोके मेलसे साम पद होता है। २३ मन्त्र।

ग्रथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं माः सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्णं तत्साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम । तस्माद्यच्यूढं साम जीयते । (१।६।५)।

### सान्वय पदार्थ।

श्रथ (त्रिभुवनके ज्ञानके श्रनन्तर तदन्तर्गत शक्तिके ज्ञानका सपदेश किया जाता है) यत् (जो) एतत् (यह) श्रादित्यस्य (श्रादित्यकी) शुक्लम् (श्येत) माः (दीप्ति है) सा एव (वही) श्राद्धाः (श्राप्ति है) अस्त्रक्षेत्र है। अस्त्रक्षेत्रक्षेत्र है। अस्त्रक्षेत्रक्षेत्र है। अस्त्रक्षेत्र है। अस्त्रक्षेत्र है। अस्त्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षे कृष्णं ( अर्थात् अतिशय कृष्ण है ) तत् ( वह ) साम ( साम है) तत् एतत् आदि पूर्ववत् जानना चाहिये।

## सरलाथें।

श्रीर जो यह धवल कान्ति श्रादित्यकी है वही ऋग्वेदकी है। श्रीर जो श्रातिशय कृष्ण कान्ति है वही सामवेद है। वहीं यह कृष्ण कान्ति वाला सामवेद इस शुक्ल कान्ति समान ऋग्वेदके श्रन्तर्गत है इसलिये ऋग्वेदके साथ साम गाया जाता है।

#### २४ मन्त्र ।

श्रथ यदेवैतदादित्यस्य श्रुक्लं भाः सैव साऽथ यन्नीलं परः कृष्पां तदमस्तत्सामाथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरग्मयः पुरुषो दृश्यते हिरग्यश्मश्रु हिरग्यकेश श्राकृणस्वात्सर्व एव सुवर्णः। (१।६।६)।

### सान्वय पदार्थ।

अथ (अव) आदित्यस्य (आदित्यकी) यत् (जो) एतत् (यह) ग्रुष्ठम् (विते ) माः (दीप्ति है) सा एव (वही) सा (सा है) अथ (और) यत् (जो) नीलम् (नील अर्थात्) परः (अतिशय) कृष्णं (व्यामता है) तत् (वह) अम (अमर्हे) अथ (तथा) अन्तरादित्ये (आदित्यके मध्यमें) यत् (जो) एवः (यह] हिरएमयः (ज्योतिर्मय) पुरुषः (पुरुष) हृद्यते (देखा जाता है, वह) हिरएपयम्भ (ज्योतिर्मय केशवालाः और जिसका)

सर्व एव (सम्पूर्णेही) श्राप्रेषाखात् (नख शिख तक) सुवर्णः (ज्योतिर्मय है, वह सब सामस्वरूप है)। सरलार्थ।

जो यह आदित्यकी शुक्क मितभा है वही (सा) है, और जो यह अतिशय नील मितभा है वही अम है। इन दोनों की एकतासे साम पद हुआ है। और आदित्यके बीच जो ज्योतिर्मय पुरुष (तेज: पुञ्ज) है जिसकी हिरएमय दाढ़ी है, और ज्योतिर्मय केश हैं अधिक क्या! जिसके नख शिख आदि सम्पूर्ण ज्योतिर्मय हैं। वह सब साम रूप है।

भावार्थ।

"साम" शब्दका अर्थ है समान रूपसे सब जगह रहने वाला बाहरके पांच खलों में उसकी पांच प्रकारको सत्ता है—(भूलोंकमें) पृथिवी समान (सा) में अग्नि सहश (अम) (भुवलोंकमें) अन्तरित्त समान (सा) में वायु रूप अम है। (खलोंकमें) युलोक समान (सा) में आदित्य समान (अम) है। उसके ऊपर नज्ञत्र लोक समान (सा) में चन्द्र सहश अम है। इसो प्रकार आदित्यके गुड़ांश समान (सा) में आदित्यके कृष्णांश सहश अम वर्तमान है। इधर शरीरमें सामको अन्तरंग सत्ता इस प्रकार है—"सा" वाणी, अम प्राण्य। "सा" नेत्र, अम नेत्रस्थ (पुरुषरूप) आत्मा। "सा" श्रोत्र, "अम" मन, "सा" गुड़ दीप्ति, "अम" कृष्ण दीप्ति। और सा व्यापक सत्ता, तथा अम विज्ञ य प्रहार्थ है प्राण्य अभ अभ्व स्वापक सत्ता, तथा अम विज्ञ य

मनुष्य-वृद्धिका मुकाव प्रायः पार्थिव पदार्थों की तरफ अधिक रहता है, इसिलिये इस उपिनषद् में सामकी महिमा पृथ्वीसे प्रारम्भ करके द्युलोक तक ऊपर और फिर द्युलोकही सृष्टिका अन्त होनेके कार्या वहींसे क्रमशः नीचे उत्तरती आयी है, इस स्थल पर द्युलोक शब्दसे आदित्य मगडल और आदित्य शब्दसे ज्योति अपेन्ति है।

## २५ मन्त्र।

त्रयोहोद्गीये कुशला वभूवुः, शिलकः शालावत्यश्चेिक-तायनो दालभ्यः। प्रवाहणो जैवलिरिति ते होचुः, उद्गीये वै कुशलाः स्मोहन्तोद्गीये कथां वदाम इति ॥ (१। ८।१)। सान्वय पदार्थ।

त्रयः (तीनो ) उद्गीथे (उद्गीथमें ) कुशलाः (निपुण) वमूवुः (हुए) शिलकः (शिलक) शालावत्यः (शालावत्य) च (श्रीर) चैकितायनः (चिकितायनका लड़का) दारम्यः (दाल्भ्य) प्रवाहणः (प्रवाहण्) जैविलः (जैविल) ते (ये तीनो ) ह (प्रसिद्ध) उचुः (बोले ) उद्गीथे (उद्गीथमें ) वै (निञ्चय) कुशलाः (प्रसिद्ध) स्मः (हूं ) हन्त (हर्ष) उद्गीथे (उद्गीथके सममतेके लिये ) कथाम् (विचार इतिहास ) वदामः (कहता हूं )

पूर्वमें साम वा शरीरका विचार किया है कि शरीर किसके आश्रयसे रहता है। इस विषयमें जैविक शिलक और दाल्भ्य इन तिनिनि आपसमें विचार किया शिलकमें कहा कि भजीक सरीरका

भावार्थ।

श्राधार प्राण् है। विराट्के शरोरका श्राधार च्लोक है। दाल्भ्यने कहा कि यह आधार ठोक नहीं, किन्तु शरीरका आधार ''श्रपान" है। अपानके ठीक रहनेसे प्राणादि सब शरीर ठीक रहता है। विराट के शरीरका आधार भूलोक है। भूलोकहीसे यज्ञादिका अमृत चुलोक आदिमें मिलता है। अन्तमें जैवलिने कहा कि यह मो आधार ठोक नहीं है। जीव मात्रका शरोर 'समान' वायुसे ठीक रहता है, क्योंकि उसोके आधारपर प्राण, श्रौर अपान ये दोनो चलते हैं। विराट के शरोरका आधार आकाश है, क्योंकि आकाशहीके आधारपर द्युलोक और भूलोकका व्यवहार चळता है। जीव मात्रके शरीरका समान वायु अन्तके श्रधीन है अर्थात् अन्नहोके मिलनेसे समानका व्यापार चलता है। उससे अपानका व्यापार चलता है। और उससे प्राणका। इन सबके ठीक रहनेसे शरीर ठीक रहता है, इसलिये अन्नके विषयमें उपस्तिचाक्रायण्का दृष्टान्त दिया गया है और इस अन्तका भी उचित रूपसे उपार्ज न करनेके लिये दाल्भ्यवकका दृष्टान्त दिखलाया है।

### प्रथम अध्याय समाप्त ।

# श्रथ द्वितीय श्रध्याय।

#### --

इसके आगेके मन्त्रोंमें पांच प्रकारके सामोंकी छ: स्थलोंमें प्रतिष्ठा दिखायी जातो है।

#### १ मन्त्र ।

हृष्टौ पञ्चिति सामोपासीत । पुरोवातो हिङ्कारो मेघो जायो स मस्ताबो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयित स मितहारः । (२।३।१)।

### सान्वय पदार्थ।

वृष्टौ (जज्ञ वर्षगामें) पश्चिवधम् (पांच प्रकार) साम (साम) प्रपासीत (बिचार करें) पुरोवातः (जो पूर्वो वायु है वह) हिङ्कारः (हिङ्कार या शान्ति वचन हैं) मेघो जायते (उससे मेघ उत्पन्न होता हैं) स प्रस्तावः (वह प्रस्ताव हैं) वर्षति (जो बरसता हैं) सः उद्रोथः (वह उद्रोथ हैं) विद्योतते (जो बिजली चमकतो है तथा जो) स्तनयति (गरजता हैं) सः प्रतिहारः (वह प्रतिहार हैं)।

## सरलार्थ।

वरसातनें पांच मकारके सामकी कल्पना करे। जो माथिमक बायु है नही हिंकार है। जो पेच (बादल) उत्पन्न होता है वह मस्ताव है क्योंकि इसे देखकर ही वृष्टि होनेका अनुमान होता है जो बरसता है व्यक्ति उस्पीथ बहै विकास की किए अनुमीधकी सरहा चहु यन्दमन्द थारा गिराता है श्रीर पेघमें जो विजली चमकती है -तथा जो गरजता है वह प्रतिहार है। निधन श्रागे कहते हैं।

#### २ मन्त्र ।

उद्ग्रह्णाति तन्निधनं १ वर्षति हास्मै वर्षयित ह । य एत-देवं विद्वान् दृष्टौ पञ्चविधं सामोपास्ते । (२।३।२)। सान्वय पदार्थ।

उद् गृह्णाति (वृष्टिके अन्तमें जो उपसंहार करता है)
तिश्रधनम् (वह निधन है) यः (जो) एतम् (इसको)
एवं (ऐसा) विद्वान् (जानता हुआ) वृष्टौ (वृष्टि विषयमें) पञ्चविधम् (पञ्चविध् ) साम (सामका) उपास्ते (बिचार करता है)
अस्मैह (इस साधकके लिये) वर्षति (आनन्दकी वृष्टि होती है
और) वर्षयित ह (दूसरोंके हृदयों में भी आनन्दकी वृष्टि
करता है)।

सरलार्थ।

श्रीर जो वर्षाकी समाप्ति होती है उसको निधन कहते हैं। जो विद्वान ऐसा समझता हुआ पञ्चिविध सापकी उपा-सना (विचार) करता है, इसके लिये आनन्दकी वर्षा होती है श्रीर वह दूसरोंके हृदयोंमें भी आनन्द वरसाता है।

#### ३ मन्द्र ।

लोकेषु पञ्चित्रं सामोपासीत पृथिवीं हिङ्कारोऽग्निः अस्तावोऽन्तरित्त पुर्गीथ आदित्यः मतिहारो द्योनिधनिषत्यू अर्बेषु d Murkuls के brawarl Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## सान्वय पदार्थ ।

लोकेषु (पृथिवो, अन्तरित्त आदि लोकोंमें) पश्चिवधम् (हिङ्कार प्रस्ताव, उद्गोथ, प्रतिहार और निधन आदि पांच प्रकार) साम (गोति के अवयवोंको) उपासीत (बिचार करे) पृथिवो (पृथिवो) हिङ्कार: (हिङ्कार) आग्निः प्रस्तावः (अग्नि प्रस्तावः) अन्तरित्तम् उद्गोथः (अन्तरित्त उद्गोथ) आदित्यः प्रतिहारः (आदित्य प्रतिहार और) चौः निधनम् (द्युलोक निधन है) इति उध्वम् (यह व्यवस्था नीचेसे अपर है)।

# .सरलार्थ।

पृथिज्यादि लोकोंमें पांच मकारके सामकी कल्पना करनी चाहिये यथा-पृथिवी हिंकार, अप्रि मस्ताव, अन्तरिच उद्गीय । आदित्य मतिहार और च लोक नियन है। लोकोंकी ज्यवस्थाक्रमसे एकसे ऊपर एक समभन्ना।

#### ४ मन्त्र।

अथाऽऽहत्तेषु द्यो हिङ्कार आदित्यः मस्तावोऽन्तरित्तमु-द्गीथोऽग्निः मतिहारः पृथिवी निघनम्। (२।२।२)। सान्वय पदार्थ।

अथ (अव) आवृत्ते षु ( उपरसे नीचेकी ओर ) द्यौर्हङ्कारः ( द्युलोक हिङ्कार ) आदित्यः प्रस्तावः ( आदित्य प्रस्ताव ) अन्त-रित्तम् उद्गीथः ( अन्तरित्त उद्गीथ ) अग्निः प्रतिहारः (अग्नि प्रतिहारः या वहन करने वाला और ) पृथिवी निधनम् ( पृथिवी निधन है ) क्योंकि यहासकापदार्थोको प्रभावने स्थापित क्षेत्रसि है प्र eGangotri

### सरलार्थ।

क्रमसे जध्व २ लोकोंका वर्णन पूर्व मन्त्रमें करके अब क्र9से अथो अथो लोकोंकी व्यवस्था इस मन्त्रमें है। यथा-घुलोक ही हिंकार! आदित्य ही मस्ताव! अन्तरित्त्वही उद्गीय अग्नि ही मतिहार और पृथिवी हि निधन है॥

#### ५ मन्व।

सर्वाखप्सु पञ्चिवधं सामोपासीत । मेघो यत सम्प्लवते स हिंकारो यद्वर्षित स मस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथा याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम्। (२।४।१)। सान्वय पदार्थ।

सर्वासु (सब बापी, कूप, तड़ाग आदि) अप्सु (जलोंमें-)
पश्चिषधं (पांच प्रकार सामको) उपासीत (बिचार करें) मेघो-यत् सम्प्लवते (मेघ जो नदीके भापसे बनता हैं) स हिङ्कारः
(वह हिङ्कार है) यद् वर्षति (जो बरसता है) स प्रस्तावः (वह-प्रस्ताव हैं) याः प्राच्यः (जो जल पूर्व मुखहो) स्यन्दन्ते (वहता है) स उद्गीथः (वह उद्गीथ हैं) याः प्रतीच्यः (जो पिश्चम
मुख हो वहता है) स प्रतिहारः (वह प्रातहार है तथा) समुद्रो
निधनम् (सब जलोंको समाप्ति स्थान होनेसे समुद्र तिधन हैं)।

# सरलार्थ।

सब प्रकारके जलोंमें पञ्चित्रिय सामका विचार करे। यथा जो जल भाप बनकर ऊपरकी छोर उड़ता है, वह हिंकार है। CC-0. Mumukshu shawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri जो जल बरसता है, वह प्रस्ताव है। जो जल पूर्वीभिमुख हो कर बहता है वह उद्गीय है, जो जल पश्चिमामिशुख होकर बहता है वह प्रतिहार है, और समुद्र जो सब प्रकारके जलोंको अपनेमें समावेश करलेता है वह निधन है।

### ६ मन्त्र ।

न हाप्सु में त्यप्सुमान् भवति । य एतदेवं विद्वान् सर्वास्त्रप्सु पञ्चिवधं सामोपास्ते । (२।४।२)।

## सान्वय पदार्थ।

यः (जो) एवम् (ऐसा) विद्वान् (जानता हुआ) सर्वासु
(सब) अप्पु (जलोंमें) एतत् (इस) पश्चिवधम् (पांच
प्रकारके) साम (सामका) उपासते (विचार करता है) नह
(कदापि नहों) अप्पु (जलोंमें) प्रैति (मरता) अप्सुमान्
मवित (जलवाला होता है)।

## सरलार्थ।

जो विद्वान् ऐसा जानता हुआ सब जलोंमें पांच मकारके सामका विचार करता है वह जलोंमें कदापि नहीं मरता है और सर्वत्र जलवाला होता है।

### ७ यन्त्र ।

ऋतुषु पञ्चिवधं सामोपासीत । वसन्तो हिङ्कारो ग्रीष्मः अस्तावो वर्षा उद्गीयः शस्त प्रतिहारो हेमन्तो निधनम् (२।५।१)।

सान्वय पदार्थ।

CC-मृतुषु"(पंदसन्ति।दि अमृतुष्ट्रीमें) १०।पञ्चविष्ठण्यं दिवां व अमावाने )

साम (सामिविधिका) उपासीत (विचार करे) वसन्तः (वसन्त) हिद्धारः (हिद्धार है) मोन्मः (प्रोन्म) प्रस्तावः (प्रस्ताव है) वर्षाः (वर्षा) उद्गोथः (उद्गोथ है) शरत् (शरद् ऋतु) प्रतिहारः (प्रतिहार है) हेमन्तः (हेमन्त) निधनं (निधन है)।

#### सरलाथ।

वसन्तादि ऋगुत्रोंमें सामविधिका इस तरह पांच प्रकारका विवेक करे कि, वसन्त हिंकार है, ग्रोष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्-गीथ है, शरत प्रतिहार है, ग्रीर हेमन्त निधन है।

#### ८ मन्त्र ।

कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान् भवति। य एतदेवं विद्वान् ऋरुषु पञ्चिव्यं सामोपाहते। (२।५।२)।

#### सान्वय पदार्थ।

यः (जो विद्वान्) एवम् (ऐसा) विद्वान् (जानता हुआ)
ऋतुषु (ऋतुआंमें) एतत् (इस) पश्चिवधम् (पांच प्रकारके)
साम (सामका) उगाते (अवधारण करता है) असमै ह (इसं
उपासकके लिये) ऋतवः (सब ऋतुए) कल्पन्ते (भोग रूपसेउपस्थित होतो हैं और वह) ऋतुमान् (ऋतु—समृद्धिशालो)
भवति (होता है)।

### सरलार्थ।

जो विद्वान् ऐसा जानता हुआ ऋतुश्रोंमें इस पांच प्रकार के सामका अवचारण करता हैं। उसके लिये सब ऋतुए' भोग CC-0 Mumuk hu Brawan Varanasi Collection. Digitized by eGamgotri रूपसे उपस्थित होती हैं भौर वह ऋतु-समृद्धिशाली वनता है।

#### ६ मन्त्र।

पशुषु पञ्चिवधं सामोपासीत । अजा हिंकारोऽवयः मस्ताबोः गाव उद्गीथोऽक्वाः प्रतिहारःपुरुषो निधनम् । ( २।६।१ )।

## सान्वय पदार्थ।

पशुषु (पशुत्रोंमें ) पश्चिवधम् (पांचप्रकारके ) साम (साम-का ) उपासीत (विवेचन करे ) त्रजाः (बकरोंके सदृश पशु-मात्र ) हिङ्कारः (हिङ्कार हैं ) त्रवयः (भेड़ोंके सदृश पशु ) प्रस्तावः (प्रस्ताव हैं ) गावः (गायें ) उद्गीथः (उद्गीथ हैं ) श्रश्चाः (घोड़े ) प्रतिहारः (प्रतिहार हैं ) पुरुषः (पुरुष ) निधनम् (निधन है )।

# सरलार्थ।

पशुत्रोंमें पांच मकारके सामका विवेचन करे; इस मकार कि, वकरेके सहश पशुपाव हिंकार हैं, भेड़ोंके सहश पशु परताव हैं, गाये उद्गीथ हैं, घोड़े मितहार हैं श्रोर पुरुष नियन हैं।

### १० मन्त्र।

भवन्ति हास्य पश्चवः पशुमान् भवति ! य एतदेवं विद्वान् पशुषु पञ्चविधं सामोपास्ते । (२।६।२)।

### सान्वय पदार्थ ।

यः (जो) एवम् (ऐसा) विद्वान् (जानता हुन्ना पशुषु पशुन्नोंमें) एतत् (इस) पश्चविधम् (पांचप्रकारके) साम CC-0...Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by e Gango to (सामका) उपास्ते (मनन करता है) श्रास्य (उसके प्राप्त इचय रूपसे ) पशवः (विपुल पशु ) भवन्ति (होते हैं ऋौर वह ) पशुमान् (विपुल पशुवालाः) भवति (होता है )।

### सरलार्थे।

जो ऐसा जानता हुआ पशुत्रोंमें इस पांच प्रकारके सामका अपनन करता है, उसके अवश्य विपुल पशु होते हैं, और वह विपुल पशुवाला होता है।

#### ११ मन्त्र ।

प्राणेषु पञ्चिवधं परोवरीयः सामोपासीत ! प्राणो हिंकारी वाक् पस्तावश्चत्तहरूगीयः श्रोवं प्रतिहारो मनो निधनम् । परोव रीयांसि वा एतानि । (२।७।१)।

### सान्वय पदार्थ।

प्राणेष ( घाणादिस्थ प्राणोंमें ) पश्चिवधम् (पांच प्रकारके )
परोवरीयः (उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ) साम (सामका ) उपासीत (तत्त्वा-वधारण करे ) प्राणः (घाणस्थ प्राण् ) हिङ्कारः (हिङ्कार है )
वाक् (वाक्स्थित प्राण् ) प्रस्तावः (प्रस्ताव है ) चक्षुः (नेत्र ) उद्गोथः [ उद्गोथ है ] श्रोत्रम् (कर्णः ) प्रतिहारः (प्रतिहार है
चौरः ) मनः (मनः ) निधनम् (निधन है ) वै (निश्चय ही )
एतानि (ये घाणादिस्थ प्राणादि) परोवरीयांसि (उत्तरोत्तर श्रेष्ट हैं)।

### सरलार्थ।

घ्राणादिस्थ प्राणोंमें पांच प्रकारके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सामका तत्त्वावधारण करे। [इस प्रकार कि ] घ्राणस्थ प्राण हिंकार टेट-0 Mumukshu Bhawan Veranasi Collection Dightzed by eGangoly है; वाग्रिथत प्राण प्रस्ताव हैं; नेव उद्गीय है; कर्ण प्रतिहार है श्रीर मन निधन है। ये घ्राणस्य प्राणादि निश्चयसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। १२ मन्त्र ।

परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य एतदेवं विद्वान् प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपास्त इति तु पञ्चविधस्य। (२।७।२)।

सान्वय पदार्थ।

यः (जो) एवम् (ऐसा) विद्वान् (जानता हुआ) एतत् (इस) पश्चविधम् (पांच प्रकारके) परोवरीयः (उत्तरोत्तर श्रेष्ठ) साम (सामका) उपास्ते (तत्त्वावधारण करता है) अस्य ह (निइचय उस विद्वान्का जीवन) परोवरीयः (सर्वोत्कृष्ट) मवति (होता है) ह (प्रसिद्ध) परोवरीयः (सर्वोत्तम) लोकान् (लोकोंमें) जयति (विजयी होता है) इति तु (यह) पश्चविधस्य (पश्चविध सामका वर्णन समाप्त हुआ)।

सरलार्थ।

जो [ कोई साधक ] ऐसा जानता हुआ इस पांच प्रकारके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सामका तत्त्वावधारण करता है, उसका जीवन निश्चय सर्वेत्कृष्ट होता है; [ और वह ] प्रसिद्ध सर्वेत्तम लोकोंमें विजयी होता है। यह पंचिष्ठ सामका वर्ण न समाप्त

हुगा। मावार्थ।

CC-0 सामक्रे ks हिड़ार प्रस्ताव, उद्दोथ, प्रतिहार और निधन आदि को पांच भेद हैं, उनकी वृष्टि. लोक, जल, ऋतु, पशु और प्राण त्रादि छ: स्थानोंमें प्रतिष्ठा है ! इन छत्रों प्रतिष्ठा स्थानोंमें किसकी कहां प्रतिष्ठा है, यही अपरके मन्त्रोंमें स्पष्ट रीतिसे दिखायी गयी है । आगे सात प्रकारके सामके भेद और प्रतिष्ठा वर्णन की गयी है ।

## १३ मन्त्र ।

अथ सप्तविधस्य। वाचि सप्तविधं सामोपासीत। यत किञ्च वाचो हुमिति [ हुं ३ इति ] स हिङ्कारो यत्मे ति स प्रस्तावो यदेति स आदिः। यदुदिति स उद्गीथो यत्मतीति स मिति-हारो यदुपेति स उपद्रवो यन्नीति तिन्नधनम् । (२। ८। १-२)।

### सान्वय पदार्थ।

अथ (अब) सप्तविधस्य (सात तरहके सामकी व्याख्या करते हैं) वाचि (वाणीके विषयमें) सप्तविधम् (सात प्रकारके) साम (सामगानका) उपासीत (विचार करे) वाचः (बाणी-सम्बन्धी) यत्कि॰व (जो कुछ) हुम् इति (हु के समान अक्षर है) सः (वह) हिङ्कारः (हिङ्कार है) यत् (जो) प्रति (प्र यह अचर है) सः (वह) प्रस्तावः (प्रस्ताव है) यद् (जो) आ इति (आ है) सः (वह) अपादः (आदि नामक साम है) यद् (जो) उद (उद्) इति (यह पद है) सः (वह) उद्रोध (उद्रोध है) यद् (जो) प्रति इति (प्रति यह पद है) सः (वह) प्रतिहारः (प्रतिहार है) यद् (जो) उप इति (उप यह पद है) सः (वह) अपतहारः (प्रतिहार है) यद् (जो) उप इति (उप यह पद है) सः (वह) अपतहारः (उपद्रव है अप्रेहः) अप्रद्रवः (उपद्रव है अप्रेहः) अप्रद्रवः (उपद्रव है) अप्रदर्श हो। अप्रदर्श हो। अप्रदर्श हो।

# सरलार्थ।

ग्रव [ हम ] सात प्रकारके सामकी व्याख्या करते हैं वाणीके विषयमें सात प्रकारके सामगानका विचार करे। वाणी संबन्धी जो कुछ 'हु' रूप ग्रदार है, वह हिंकार है, जो 'प्र' पद है, वह प्रस्ताव हैं; जो 'ग्रा' है, वह ग्रादि नामक साम है, जो 'उद' पद है, वह उदगीथ हैं; जो 'प्रति' पद हैं; वह प्रति-हार हैं; जो 'उप' पद हैं, वह उपद्रव है ग्रीर जो 'नि' पद हैं वह निधन है।

# १४ मन्त्र ।

श्रथ खल्वमुमादित्यं सप्तविधं सामोपासीत । सर्वदा सम-स्तेन साम । मां प्रति मां प्रतीति सर्वेगा समस्तेन साम (२। ६। १)।

# सान्वय पदार्थ ।

ख्य ( खन ) खनु ( निश्चयसे ) अमुम् ( इस ) आदित्यम् ( श्वादित्यके समान) सप्तिवधम् (हिङ्कार, प्रस्ताव, आदि, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन इस सात प्रकारके ) साम ( गेय सामका )
उपासीत ( ईश्वरोय सृष्टिमें विचार करे ) ( वह आदित्य ) सर्वदा
( सदा ) समः ( समान है ) तेन ( इस कारण् ) साम ( साम
वत् है ) मां प्रति ( मेरे संमुख ) मां प्रति ( मेरे संमुख वह आदित्य
वर्तमान है ऐसा लोग समकते हैं ) इति ( इस कारण् ) सर्वेण्
( समनुत्य है )।

( समनुत्य है )।

## सरलार्थ।

अव इस आदित्य समानसप्तविध — हिंकार, मस्ताव, आदि, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन खरूप—गेय सामका (ईक्वरी खर्ष्टमें) विचार करे। (वह आदित्य) सदा समान है इस कारण सामवद है (सव लोग ऐसा समकते हैं कि वह आदित्य) हमारे संमुख है, इस कारण वह सबके साथ सम है; इस लिये (वह) साम तुल्य है।

#### भावार्थे।

पांच प्रकारके पहले सामोमें आदि और उपद्रवके मिलनेसे सात प्रकारके साम हुए। इनकी क्रमशः भूतोंमें आदित्यमें और शरीर-में वाक्में प्रतिष्ठा है।

त्रव सप्तविध सामके ऋवान्तर भेद श्रौर लोक जय, लोक प्राप्ति फलका विवरण बतानेवाले मन्त्रोंका क्रम लिखा जाता है।

#### १५ मन्त्र ।

श्रथ खल्वात्मसम्मितमतिमृत्यु सप्तविधं सामोपासीत हिंकार इति त्रचत्तरं मस्ताव इति वचत्तरं तत्समम् । (२।१०।१)

#### सान्वय पदार्थ।

त्रथ ( त्रव ) खलु आत्मसम्मितम् ( त्रपने तुल्य वा परमात्म तुल्य ) अतिमृत्यु ( मृत्युको अतिक्रम करने वाले ) सप्तविधम् ( सप्त विध ) साम ( गेय सामका ) उपासीत ( मावना करे ) हिङ्कार, इति ( हिङ्कार चहु पर्वे ) त्रयन्तरम् ( हिं ) कांप्र ए सीम अन्तरोका है)। प्रस्ताय इति ( प्रस्ताव यह पद ) त्रयन्तरम् ( प्र, स्ता, व, तीन अन्तरोंका है ) तत् (वे दोनो ) समम् (सम हैं)। स्त्रार्थ।

श्रव अपने तुल्य वा परमात्म तुल्य मृत्युको अतिक्रम करने वाले सप्तविध गेय सामका भावना करे और समझले कि हिं-कार यह पद (हिं, का, र,) तीन अन्तरोंका है और 'प्रस्ताव' यह पद भी (प्र, स्ता, व,) तीन अन्तरोंका है; इस कारण वे दोनो सम हैं और उनमें छ अन्तर हैं।

१६ मन्त्र ।

भ्रादिरिति द्वचत्तरम् । प्रतिहार इति चतुरत्तरम् । तत इहैकं तत्समम् । (२।१०।२)

सान्वय पदार्थ।

आदि: इति (आदि यह पर) द्रयत्तरम् (आ, दि, दो अत्तरोंका है) प्रतिहार: इति (प्रतिहार यह पर) चतुरत्तरम् प्र, ति, हा, र, चार अत्तरोंका है) ततः (उस प्रतिहार पदसे) एकम् (एक अत्तर लेकर) इह (इस आदि पदमें स्थापन करनेसे) तत् (वे दोनो) समम् (तीन अत्तरोंके कारण समान हो जावेंगे)

्सरलार्थ ।

'ग्रादि' यह पद दो अत्तरोंका है और 'प्रतिहार' यह पद चार अत्तरोंका है। उस प्रतिहार पदसे एक अत्तर लेकर इस ग्राह्मिष्ट्रकें अध्यापन करने से के व्होने के दिनी ज वीन अप्तरों वाले होकर समान हो जावेंगे। और मिन्न कर ६ होंगे।

### १७ मंत्र।

**उद्गीथ इति ज्यत्त्रमुपद्रव इति चतुरत्तरं विभिस्निभिः** समं भवत्यत्तरमतिशिष्यते ज्यत्तरं तत्समम् । (२।१०।३)

सान्वय पदार्थ і

उद्गोथ इति ( उद्गीथ यह पद ) त्रयत्तरम् ( उद्, गी, थ तोन अत्तरोंका है ) ( और ) उपद्रव इति ( उपद्रव यह पद् ) चतुरत्तरम् ( उ, प, द्र, व चार अत्तरों का है ) त्रिमि: त्रिभि: ( तीन तीन अत्तर लेनेसं ) ( ये दोनों ) समम् ( समान हैं ) अत्त-रम् (उपद्रव पदमें एक अत्तर) अतिशिष्यते ( अवशेष रह जाता है) त्रथत्तरम् ( अन्य तीन तोन अत्तरोंसे ) तत् ( वह ) समम् ( सम है ) ( इस प्रकार ६ और १ अत्तर अर्थात् ७ अत्तर हुए )

### सरलार्थ।

'उद्गीय' यह पद तीन अत्तरोंका है, और 'उपद्रव' यह पद चार अत्तरोंका है। तीन तीन अत्तर लेनेसे ये दोनो समान होते हैं और 'उपद्रव' पद्में एक अत्तर अवशिष्ट 'व' यह शब्द अ, त्त, र, ऐसे तीन वर्णवाले अत्तर शब्दसे वाच्य होनेसे वह भी ज्यत्तर हो गया।

#### १८ मंत्र।

निधनमिति व्रचत्तरं तत्सममेव भवति । तानिहवा एतानि द्वाविंशतिरत्तराणि। (२।१०।४)

்CC-0. Mumukshu Bhawan V**க்காக்சு செ**ion. Digitized by eGangotri

निधनम् इति (निधन यह पद् ) त्रयत्तरम् (नि, ध, न तीन

अन्तरोंका है) तत (वह) समम् (सम) एव (ही) भवति (है) तानि (वे) एतानि (ये) द्वाविंशतिः (बाईस) अन्तराणि (अन्तर हैं)

### सरलाथे।

निधन पद तीन अत्तरोंका है। (इस कारण) वह समान ही है। ये सब बाईस अत्तर होते हैं।

## १६ मंब।

एकविंशत्याऽऽदित्यमामोत्येकविंशो वा इतोऽसावादित्यो द्राविंशेन । परमादिसाज्जयात तन्नाकं तद्विशोकम् । (२।१०।५) सान्वय पदार्थे ।

एकविंशत्या (इक्षीस अचरोंसे) त्रादित्यम् (त्रादित्यस्प मृत्युकी) त्राप्तोति (विजय को पाता है) वै (निश्चय) इतः (इस स्थानसे) त्रसौ (यह) त्रादित्यः (त्रादित्य) एकविंशः (इक्षीसवां है) द्वाविंशोन (बाईसवें त्राचरसे) त्रादित्यात् (आदित्यसे) परम् (उत्कृष्ट ज्योतिर्भय लोकोंको) जयति (जीतता है) तत् (वह ज्योतिर्भय लोक) नाकम् (सुख स्वरूप है) तत् (वह) विशोकम् (शोक रहित है)

### सरलार्थ।

इक्कीस अन्तरोंसे आदित्यरूप मृत्युकी विजयको पाता है। इस स्थानसे यह आदित इक्कीसवां है। बाईसवें अन्तर से आदित्यसे भी अन्य प्रकृष्ट ज्योतिर्मयसोकाको by जीतता है। वह ज्योतिम यसोक सुख खरूप है और शोक रहित है।

#### भावार्थ।

सप्तविध सामके अन्तरोंकी संख्या २२ है, जिनसे बाईस सीढ़ियां बनती हैं। १ आदित्य, १ लोक ६ ऋतु, और १२ मास—ये २२ सोपान हैं। मासोंसे उलटा प्रारंभ कर इक्कोसवीं सीढ़ीमें आदित्यको प्राप्त करनेपर २२ बोंमें आदित्यके ऊपरके भो लोक जीत लिये जाते हैं, जो देवयानसे प्राप्य कहे जाते हैं। ये देवयानसे प्राप्य शोक-पोइ आदिसे रहित हैं। इस प्रकारको उपासना करनेवाला साधक मृत्युभय-रहित होता है और उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है।

तीन तीन जोड़ीमें पश्चिवध सामोपासनाको पुष्ट करनेवाले ये मंत्र हैं।

#### २० मंत्र।

तदेष इलोको यानि पञ्चवात्रोणि त्रोणि तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदक्ति। (२।२१।३)

### सान्वय पदार्थ।

तत् (उक्त विषयमें) एष: (यह) इलोकः (इलोक है) पञ्चधा (हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार छौर निधन विभागमें) यानि (जो) त्रोणि त्रीणि (तीन तीन या त्रिक—त्रयो वा तीनो चेंद्र, हिंकार, तीन लोक छादि कहे गये हैं) तेभ्यः (उन त्रिकोंसे) उयायः (बड़ा) (छौर) परम् (उत्कृष्ट) अन्यत् (अन्य कोई पदार्थ) न (नहीं (अस्ति (है))

#### सरलार्थ।

उक्त विषयमें यह क्लोक है। हिंकार, पस्ताव, उद्गीय, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri प्रतिहार और निधन विभाग में जो विक कहे गये हैं; यथा— वयी या तीन वेद, हिंकार, तीन लोक आदि—उन विकोंसे वड़ा और उत्कृष्ट अन्य कोई पदार्थ नहीं है।

### मावार्थ।

सारांश यह कि, इस प्रकार तीन तीन जोड़ोमें पंचिवध सामोपासना तीन वेदके (हिंकार) ज्ञानसे तीन लोककी (प्रस्ताव) सामग्री होती है। इन तीनो लोकोंके प्रकाशक होनेसे अग्नि, वायु, आदित्यकी (उद्गीथ) रूपसे उपासना और उससे नन्नन्न, पन्नी, मरीचिका (प्रतिहार) मोग प्राप्त होता है, जिससे सप, गन्धर्व और पितरोंके भोगमें (निधन) पर्यवसान होता है।

इन तीनो योनियोंसे ऊपर जानेके लिये तोन सवन हैं। इनकाः वर्णन अगले मन्त्रोंमें देखिये

### २१--२२ मंत्र।

ब्रह्मवादिना वदन्ति यद्वस्नां प्रातः सवनं रुद्राणां माध्यं दिनं सवनमादिसानाञ्च विश्वेषाञ्च देवानां तृतीयसवनम् । क्वतिर्हं यजमानस्यलोक इति । (२।२४।१—२)

### सान्वय पदार्थ।

्रवहावादिन: (वेद्विद्) वद्नित (कहते हैं) यद् (जो) क्रीत: सवनम् (प्रात:कालिक यज्ञ-क्रिया-जनित फल है) (वह) वसूनाम् (पृथिवोके अधिष्ठातृ वसुदेवताके अधीन है) माध्यन्दिनम् (जो माध्यन्दिन सम्बन्धी यज्ञक्रिया जनित फल है) (वह) र्ह्माणाम् (अन्तरिज्ञके अधिष्ठातृ देवताके अधीन है) तृतीय CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सवनम् (जो तृतीय सवन जनित फल है) आदित्यानांच (वह द्यु लोकमें वर्तमान सूर्य आदि) विद्येषाञ्च (सब) देवानाञ्च (देवोंके ऋधोन हैं) तर्हि (तव) यजमानस्य (यज्ञ करनेवालेको) क (कहां) लोकः (भोगलोक मिलेगा)

### सरलार्थ।

वद्वित पुरुष कहते हैं कि जो पातःकालिक यज्ञ-क्रिया जिनत फल है वह पृथिवीके अधिष्ठात वसुदेवता के अधीन है; जो प्राध्यन्दिन सम्बन्धी यज्ञक्रिया जिनत फल है वह अन्तरित्तके अधिष्ठात देवताके अधीन है; और जो तृतीय सबन जिनत फल है वह युलोकमें वर्तमान सूर्य आदि सर्व देवोंके अधीन है। अर्थात उपर्युक्त तीनो लोक वस्त्रादि देवोंके अधीन होनेसे यज्ञ करनेवालोंको भोग योग्य स्थान कहां है? इसिलये यजमान प्रातः सवनादिकोंमें वसु इत्यादि देवोंकी आराधना कर उन्हींके ऐद्वर्थों में अपने भागकी प्रार्थना करें, जिसमें वे सन्तुष्ट होकर उसे अपने तुल्य ऐक्वर्य अर्पण करें।

### द्वितीय अध्याय समाप्त ।

# श्रथ तृतीय श्रध्याय।

-:0:--

पूर्वं कथनानुसार भूः, भुवः, स्वः इन तीनो लोकोंकी उत्पत्ति आदित्यमे हैं ; इसलिये इनसे मुक्ति प्राप्त करनेका उपाय आदित्योपासना हो है। इसलिये आदित्य ही 'मधु' माना गया है।

श्रादित्यका मधुत्व, श्रादित्योपासना श्रीर उपासनाफल वताने वाले मंत्र ये हैं:—

#### १ मन्त्र ।

असौ वा आदित्यो देव—मञ् । तस्य द्येरेव तिरश्चीन वंशोऽन्तरित्तमपूर्णे मरीचयः पुदाः। (३।१।१।)

### सान्वय पदार्थ।

वै (निश्चय) असौ (यह) अदित्यः (आदित्य) देवमधु (देवों या महापुरुषोंके लिये मणु है) तस्य (उसका) द्यौः (द्युलोक) एव (ही) तिरश्चीनवंशः (टेढ़ा बांस है) अन्तरिक्षम् (अन्तरिक्त हो) अपूपः (मधुमिक्तकाका छत्ता है) मरीचयः (किरणें) पुत्राः (पुत्र हैं)

### सरलार्थ।

यह श्रादित्य ही देवों या महापुरुषोंके लिये मधु है। य लोक ही उसका टेढ़ा वांस है। श्रन्तरित्त मधुमित्तकाका CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri छत्ता है। श्रादित्यसे किरण द्वारा भूमिपर खींचा हुआ सूत्त्म जल वही भ्रमरके वीज भूत छोटे २ बच्चे हैं।

### २—६ मन्त्र।

तस्य ये प्राञ्चो रइमयस्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाड्यः । अथ येऽस्य दित्तणा रइमयस्ता एवास्य दित्तणा मधुनाड्यः । अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रइमयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः । अथ येऽस्योदञ्चो रइमयस्ता एवास्यादीच्यो मधुनाड्यः । अथ येऽस्योध्वी रइमयस्ता एवास्योध्वी मधुनाड्यः । (३। ११२;३।२।१;३।३।१;३।४।१;३।४।१;३।४।१)

#### सान्वय पदाथ।

तस्य ( उस आदित्यकी ) ये ( जो ) प्राश्वः ( पूर्वदिशामें फैलो हुई ) रक्ष्मयः ( किरएों हैं ) ताः ( ये ) एव ( ही ) अस्य ( इस छत्ते की ) प्राच्य ( पूर्वो ) मध्नाड्यः ( मधु वा शहदकी नालियां हैं ) अथ ( और ) ये ( जो ) अस्य ( इसकी ) दिल्लाएा ( दिलएए दिशाकी ) रक्ष्मयः ( किरएों हैं ) ताः ( ये ) एव ( ही ) अस्य ( इस अते की ) दिलएएा ( दिलएए) ) मधुनाड्यः शहदकी नालियां हैं ) अथ ( और ) ये ( जो ) अस्य ( इसकी ) प्रत्यव्यः ( पश्चिमी ) रक्ष्मयः ( किरएों हैं ) ताः (ये ) एव (हो ) अस्य ( इसको ) प्रतीच्यः ( पश्चिमी ) मधुनाड्यः ( शहद की नालियां हैं ) अथ ( और ) ये ( जो ) अस्य ( इसकी ) उद्ध्वः ( उत्तरी ) रक्ष्मयः ( किरएों हैं ) ताः ( ये ) एव ( हो ) यस्य ( इसको ) उदीच्यः ( उत्तरीय ) स्थुता क्ष्मित्रा क्षमित्रा क्ष्मित्रा क्ष्मित्रा क्ष्मित्रा क्ष्मित्रा क्ष्मित्रा क्षमित्रा क्षमित्रा

(इस आदित्यको) ऊर्ध्वा (ऊपर जानेवालो) रदमयः ( किरगों हैं) ताः (ये) एव (हो) अवस्य (इस छत्ते की) उध्वी (उपर जानेवाली ) मधुनाड्यः (शहदको नालियां हैं )

सरलार्थ ।

उस ( ग्रादित्यकी ) जो पूर्व दिशामें फेली हुई किरणें हैं, वे ही इस छत्ते की पूर्वी ( शहदकी ) नालियां हैं। जा इसकी द्तिणी दिशाकी किरणें हैं, वे ही इसकी द्तिणी नालियां हैं। जो इसकी पश्चिमी किरणें हैं, वे ही इसकी पश्चिमी नालियां हैं। जो इसकी उत्तरी किरणें हैं. वे ही इसकी उत्तरी नालियां हैं और जो इस भादिसकी ऊपर जानेवाली किरगों हैं, वे ही इस छत्तेकी ऊपर जानेवाली नालियां हैं।

७-- ११ मन्त्र।

तद्यत्पथमममृतं तद्वसव उपजीवन्ति । अथ यद् द्वितोय-ममृतं तद्र द्रा उपनीवन्ति । अथ यत्तीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति । श्रथ यच्चतुथममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति । श्रथः यत्पञ्चपपमृतं तत्साध्या उपजीवन्ति। (३।६।१; ३। ७।१;३।८।१;३।€:११;३।१०।१)

सान्वय पदार्थ।

तत् (उन अमृतांमेंसे) यत् (जो) प्रथमम् (पहला) अमृतम् (अमृत है ) तत् ( उससे ) वसवः (वपु नामके देवता ) उपजीवन्ति (तृप होते हैं) अथ ( और ) यर् (जा । द्वितोयम (दूसक्) अध्रतम् (अमृत है) तन् (उससे) रुद्राः (रुद्र मुसु भवन बेद वेदाङ्ग पुस्तृकाल्य 🛞

97 4 1 1 0 2 0

नामक देवता ) उपजोवन्ति (तृप्त होते ह ) अथ (और ) यद् (जो ) तृतीयम् (तीसरा ) अमृतम् (अमृत है ) तत् (उससे ) आदित्याः (आदित्य नामक देवता ) उपजीवन्ति (तृप्त होते हैं ) अथ (और ) यत् (जो ) चतुर्थम् (चौथा ) अमृतम् (अमृत है ) तत् (उससे ) महतः (महत् नामक देवता ) उपजीवन्ति (तृप्त होते हैं ) अथ (और ) यत् (जो ) पश्चमम् (पांचवां ) अमृतम् (अमृत है ) तत् (उससे ) साध्याः (साध्य नामक देवता ) उप-जीवन्ति (तृप्त होते हैं )

### सरलार्थ।

उन अमृतोंमें जो पहला अमृत है, उससे वसु नामक देवता त्र होते हैं। जो दूसरा अमृत है, उससे रुद्र नामक देवता तृप्त होते हैं। जो तृतीय अमृत है, उससे आदिस नामक देवता तृप्त होते हैं। जो चतुर्थ अमृत है, उससे मरुत नामक देवता तृप्त होते हैं। जो चतुर्थ अमृत है, उससे मरुत नामक देवता तृप्त होते हैं और जो पंचम अमृत है, उससे साध्य नामक देवता तृप्त होते हैं।

### मावार्थ।

इन मन्त्रोंका सारांश यह है कि आदित्य ही मधु है; इस लिये उसकी उपासना करनेसे इन्द्रियोंके भोगोंकी प्राप्तिके साथ हो साथ मनुष्यलोक. गन्धर्वलोक और पिछलोकके मोग भी प्राप्त होते हैं। जैसे चारो दिशाओंकी किरणे चार मधुस्नोत हैं, वैसे ही इन स्नोतोंको बनानेवाले चारो वेद मधुमिक्काएं हैं। यह मधु शरीरमें ज्ञान खरूप है और बाहर आदित्य खरूप है। CC-0. Mumukshy, Bhawap Warapani Collection. Digitized by eGangotri

क्ष प्रशास क्षायाच्या क

्रञ्जब आगेके मन्त्रांमें आदित्यरूप मधुको प्राप्त करनेवाली गायत्रोका उपदेश किया जाता है।

## १२--१३ मंत्र।

सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतहचाऽभ्यनुक्तम्। तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः। पादोऽरया सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति। (३।१२।५—६)

## सान्वय पदार्थ।

सा (वह) एवा (यह) चतुष्पदा (चार चरणवाली) गायत्री (गायत्री) पड्विधा (छ: प्रकारकी है) तत् (वह) एतत् (यह विषय) ऋचा (ऋग्मंत्र द्वारा) अभ्यनूक्तम् (प्रकाशित हुआ है) अस्य (गायत्री) प्रदर्शित आदित्य पुरुषका) महिमा (महत्त्व) तावान (उतना है, जितना इस निखिल ब्रह्माएडका है) ततः (उससे भी) पृरुषः (यह ब्रह्मरूप पुरुष) ज्यायान् (चहुत वड़ा है) च (और) सर्वा (सव) मृतानि (भूत) अस्य (इस ब्रह्म के) पादः (एक पादसे परिमित है) अस्य (इसके) त्रिपाद् (तीन पाद) दिवि (द्युष्णोकमें हैं, और वे) अमृतम् (अमृत स्वरूप हैं)

## ं सरलार्थ।

वह (यह) चार चरगावाली गायनी छ प्रकारकी है। (वह) यह विषय ऋग् मन्त्रद्वारा प्रकाशित हुआ है। गायती- प्रदर्शित आदित्य पुरुषका महत्त्व उतना है जितना इस निस्त्रिल ब्रह्माग्रहका है। उससे भी यह ब्रह्मारूप पुरुष बहुत CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वड़ा है। श्रीर सब भूत इस ब्रह्मके एक पादसे परिमित हैं। इसके तीन पाद घुलोकमें हैं श्रीर वे श्रमृतस्वरूप हैं। मावार्थ।

. पृथिवी, भून, हृदय, शरीर, प्राण, और वाक्-रूपसे गायत्री छ प्रकारको है। इस गायत्रोद्वारा निर्दृष्ट ब्रह्मका एक पाद सब भूतोंमें वर्तमान है और तीन पाद चुलोकमें हैं।

गायत्रीको उपासनाके आधारभूत हृदयसे देवलोकमें जानेके लिये पांच वायुत्रोंके पांच मार्ग या द्वार हैं। पूर्वसे प्राण-चत्तु ह्वारा आदित्य-लोकमें, दिन्निणसे व्यान-श्रोत्र द्वारा चन्द्रलोकमें, पश्चिमसे अपान-वाक् द्वारा अग्निलोकमें, उत्तरसे समान-मन द्वारा पर्शन्य लोकमें तथा उर्ध्व-निमित्तक उदान-त्वक् द्वारा आकाश लोकमें जीवातमा पहुंचता है। इस सम्बन्धमें मन्त्र ये हैं:—

#### १३--१८ मन्त्र।

तस्य इ वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवसुषयः स योऽस्य प्राङ् सुषिः स प्राणस्तचतुः स ग्रादित्यः। ग्रथ योऽस्य दित्तगाः सुपिः स व्यानस्तच्छ्रोवं स चन्द्रमाः। ग्रथ योऽस्य प्रत्यङ् सुषिः सोऽपानः सा वाक् सोऽग्निः। ग्रथ योऽस्योदङ् सुषिः स समान-स्तन्मनः स पर्जन्यः। ग्रथ योऽस्योध्वः सुषिः स उदानः स वायुः स ग्राकाशः। (३।१३।१-५।) सान्वय पदार्थ।

CC-0त्तस्यात्(।।इस्र आद्यात्रोके ब्याधारभूतः ) एतस्याः(८इस् इहद्यक्तेः) ह

(इस हृद्य मवनका) सः (वह) यः (जो) प्राङ् (पूर्वी) सुषि: ( छिद्र या द्वार है ) सः ( वह ) प्राणः ( वह प्राण है ) तत् . (वहो ) चक्षु: (नेत्र है श्रौर ) सः (वही) श्रादित्यः ( श्रादित्य भी है ) अथ (अव ) यः (जो ) अस्य (उसका ) दिन्एः (दिन्ए) सुषि: ( द्वार है ) स: ( वह ) व्यान: ( व्यान है ) तत् ( वही ) श्रोत्रम् (श्रोत्र और ) सः (वहो) चन्द्रमाः ( चन्द्रमा भो है । अथ (अव) य: ( जो ) अस्य ( इस हृदयका ) प्रत्यङ् ( पश्चिमी ) सुिष: ﴿ द्वार है ) सः (वही ) अपानः (अपान है ) सा (वही ) वाक् (वाणी है और) स: (वही) अग्नि: (अग्नि है) अथ (अव) य: (जो) श्रस्य (इसका) उदङ् (उत्तरी) सुपि: (दरवाजा है) स: (वही) समान: (समान वायु है) तत् (वही) मन: (मन है और ) सः ( वही ) पर्जन्यः ( पर्जन्य है ) अथ ( अव ) यः (जो) अस्य (इसका) अर्ध्वः (अपरका) सुषिः (द्रवाजा है) सः (बही) उदान: (उदान है) सः (बही) वायुः (वायु है ऋौर) सः (वहो ) त्राकाशः (आकाश है)

सरलार्थ।

उस गायत्रीके भाषारभूत इस हृद्यके निश्चय पांच इन्द्रिय द्वार हैं। इस हृद्य-भवनका वह जो पूर्वी छिद्र या द्वार है, वह भागा कहलाता है। वही नेव है और वही आदित्य भी है। अव जो उसका दिल्ला द्वार है, वह व्यान है। वही श्रोव है और चही चन्द्रमा भी है । अभेर जो इस हृद्द्यका पश्चिमो द्वार है, वह अपान है। वही वाणी है और वही अगिन भी है। एवं जो इसका उत्तरी दरवाजा है, वह समान है। वही मन और वही पर्जन्य है। तथा जो इसका ऊपरका द्वार है वह उदान है, वही वायु और वही ग्राकाश है।

इसका भावार्थ स्पष्ट है। इस प्रकरणके आगे अधिकारी पुरुषों के लिये ब्रह्मोपासनाकी विधि बतायी गयी है।

#### १६ मन्त्र ।

सर्वे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । (३।१४।१) सान्वय पदार्थ।

इदम् (यह) सर्वं खलु (सवही टर्यमान पदार्थ) ब्रह्म (ब्रह्म स्वी है) इति (इस भावसे) शान्तः (उपासक शान्त होकर) उपार्सीत (ब्रह्मकी उपासना करे श्रीर सममे कि) तज्जलान् (इसीसे सम्पूर्ण विश्व होता है, इसोमें सब विलोन होता है श्रीर इसीमें प्राण् धारण करता है।)

## सरलार्थ।

यह सब दश्यमान पदार्थ ब्रह्म ही हैं, इस भावसे उपासक शान्त होकर ब्रह्मकी उपासना करे और समफे कि इसीसे सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता है और इसीमें सब विलीन होता है और इसीमें माण धारण करता है।

भावार्थ स्पष्ट है। श्रव चित्तकी शांति श्रौर मनकी शुद्धिके लिये श्रगली विधि है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri तस्य प्राची दिग्जुहूर्नाम, सहमाना नाम दिन्ता, राज्ञी नाम प्रतीची, सुभूता नामोदीची। तासां वायुर्वत्सः "। (३।१५।२)

# सान्वय पदार्थ।

तस्य (इस ब्रह्मागडको ) प्राची दिग् (पूर्वी दिशाका ) जुहू: नाम (जुहू नाम है ) द्विणा (दिल्लिण दिशाका ) सहमाना नाम (सहमाना नाम है ) प्रतीची (पश्चिम दिशाका ) राज्ञी नाम (राज्ञी नाम है ) उदीचो (उत्तरका ) सुभूता नाम (सुभृता नाम है ) तासाम् (उन चारो दिशाब्योंका ) वत्सः (वत्स पुत्र ) वायुः (वायु है )।

## सरलार्थ।

इस ब्रह्मागडकी पूर्वी दिशाका जुहू नाम है. दिखिणदिशा-का सहमाना नाम है, पश्चिम दिशाका राज्ञी नाम है, श्रीर उत्तर-का सुभूता नाम है। उन चारो दिशाश्रोंका वत्स वायु है।

# मावार्थ ।

चारों दिशाश्रोंका वत्स वायु है, श्रर्थात् जिस प्रकार वत्सको देखनेसे गौ दूध देती है, उसी प्रकार शरीरमें मनको रोकनेसे दिशाएं शान्ति प्रदान करती हैं, श्रीर मनको ग्रुद्धि होती है। इसके श्रनन्तर पुरुष यज्ञकी विधि लिखी जाती है।

#### २१ पन्त ।

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशति वर्षाणि तत्प्रातः सव्तं चतुर्विशत्यच्या गायवी गायवी गायवी प्रातः स्वन्नम् तदुस्य त्रसवोऽन्वायत्ताः । ३।१६।१।

#### सान्वय पदार्थ।

पुरुपः (पुरुष) वाव (हो) यझः (यझ है) तस्य (उसकी आयु के) यानि (जो) चतुर्विशति (चौवीस) वर्षाणि (वर्ष हैं) तत् (वह) प्रातः सवनम् (प्रातः सवन है क्योंकि) गायत्रं प्रातः सवनम् (प्रातः सवनम् त्यायत्रा जाता है और वह गायत्रो) गायत्री चतुर्विशत्यत्तरा (चौवीस अत्तरोंकी होती है) अस्य (इस पुरुष यझके) तत् (इस प्रातः सवनमें) वसवः (वसु देवता) अन्वायत्ताः (अधिष्ठाता हैं)

### सरलार्थ।

पुरुष ही यज्ञ है। उसकी आयुकं जो २४ वर्ष हैं वह मातः सवन है। क्योंकि मातः सवनमें गायव साम गाया जाता है और वह (गायवी छन्द) २४ अत्तरोंका होता है। इस पुरुष यज्ञके इस मातः सवनमें वसु देवता अधिष्ठाता हैं।

#### २२ मन्त्र।

त्रथ यानि चतुरुचत्वारिंशद्वर्षाणि तन्मध्यन्दिनं सवनं चतुरुचत्वारिंशदत्तरा बिष्टुप, बेष्टुभं माध्यंदिनं सवनं, तदस्य रुद्रा ग्रन्वायत्ताः।(३।१६।३)

#### सान्वय पदार्थे।

त्रथ (प्रातः सवनके अनन्तर क्रम प्राप्त माध्यन्दिन सवनको कहते हैं) यानि (२४ वर्षों के अनन्तर जो) चतुश्चत्वारि शत् (४४) वर्षाि (वर्ष हैं) तत् (वह) माध्यन्दिनं सवनम् (माध्य-दिन सवन है; क्योंकि प्रायः) त्र ष्टुमं (त्रिष्टुप् अन्दका) माध्य- दिनम् सवनम् (माध्यादिन सवन होता है और वह त्रिष्टुप्) त्रिष्टुप् चतुत्रचत्वारिंशदत्तरा (४४ अत्तरोंका होता है) अस्य (इस यज्ञके) तत् (इस सवनमें) रुद्राः (रुद्र देवता) अन्वायताः (अधिष्ठाता होते हैं)।

# सरलार्थ।

२४ वर्षों के ग्रनन्तर जो ४४ वर्ष हैं वह माध्यन्दिन सकत हैं; क्योंकि प्रायः विष्टुप् छन्दवाले सामसे माध्यन्दित सवन होता है; ग्रीर वह (विष्टुप्) ४४ ग्रदारोंका होता है। इस यज्ञके इस सवनमें रुद्र देवता ग्रधिष्ठाता होते हैं।

#### २३ मन्त्र।

श्रथ यान्यष्टाचत्वारिंशद् वर्षाणि, तत् तृतीयं सवनम्, श्रष्टाचत्वारिंशदत्तरा जगती जागतं तृतीयं सवनम्, तदस्या-दित्या श्रन्वायत्ताः (।३।१६।५)

### सान्वय पदार्थ।

अथ (माध्यित्दिन सवनके वाद या आयुके ६८ वर्षों के अन-न्तर ) यानि (जो ) अष्टाचत्वारिंशत् (अड़तालीस ) वर्षाण् (वर्ष हैं ) तन् (वह ) तृतीयं (तोसरा ) सवनम् (सवन है, ४८ वर्ष इस तरह कि ) जागतम् (जगती छन्दवालें सामसे युक्त (अहोता है ) तृतीयम् (तीसरा ) सवनम् (सवन होता है और ) जगतो (जगती छन्द ) अष्टाचत्वारिंशद्चरा (४८ अच्ररोंका होता है ) अस्य (इस यज्ञके ) तत् (उस सवनमें ) आदित्याः (आदित्य देवता ) अन्वायताः (अधिद्वाता है )।

## सरलार्थ ।

माध्यन्दिन सवनके वाद या आयुके ६८ वर्षोंके अनन्तर जो ४८ वर्ष है वह तृतीय सवन है। (४८ वर्ष इस तरह कि) तृतीय सवन जगती छन्दका होता है और जगती छन्द ४८ अदारोंका होता है। इस यज्ञके उस सवनमें आदित्य देवता अधिष्ठाता है।

# भावार्थ।

इन तीनो मन्त्रोंका यह तालर्थ है कि, सिद्धि प्राप्त करनेके लिये पुरुष-रूप यज्ञ करना चाहिये। इस यज्ञके मनुष्य-जीवनके पहले २४ वर्ष वसु देवताके परिचयके लिये प्रातः सवन है, अनन्तर के ४४ वर्ष रुद्र शक्तिके परिचयके लिये माध्यन्दिन सवन है, ऋौर इसके वादके ४८ वर्षे आदित्य शक्तिके परिचयार्थ तृतीय सवन है। इस तरह पुरुष-यज्ञ ११६ वर्षों में सम्पन्न होता है। सारांश यह कि गाईस्थ्य जीवन केवल द्रव्यके ऊपर निर्भर है। स्रतः उसके पहले २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए वसु अर्थात् द्रव्य प्राप्तिके लिये साधन स्वरूप विद्यावल आदि अनेक गुणोंको प्राप्त करना ही वसु देवताके परिचयका प्रातः सवन है। उसके बाद गार्ह्स्थ्यमें प्रवेश करके कामक्रोधादिके वशीभूत होकर कोई श्रसत् कर्म न हो, इस लिये दुष्ट इन्द्रियोंका दमन करनेवाला रुद्ररूप हो जाना रुद्र देवताका परिचायक माध्यन्दिन सवन है। त्मरान्त्राका प्राप्तिके लिये आदित्योपासनाका रतीय सवन है।

#### २४ मन्त्र।

तदेतचतुष्पाद् ब्रह्म-वाक् पादः पागः पादः चत्तुः पादः श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्मम् । अथाधिदैवतम् अप्तिः पादो वायुः पादः आदिसः पादौ शिरः पाद इत्युभयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं चैवा-धिदैवतञ्च। (३।१८।२)

# सान्वय पदार्थ ।

तत् एतत् (यह) ब्रह्म (व्यापक मन) चतुष्पाद् (चार पैरवाला है) वाक् (वाणी) पादः (प्रथम पाद है) प्राणः (प्राण) पादः (दूसरा पाद है) चक्षः (चन्नु) पादः (तीसरा पाद है और) श्रोत्रम् (श्रोत्र) पादः (चौथा पाद है) इति (यह) अध्यात्मम् (अध्यात्म, अर्थात् अन्तरंग वर्णन है) अथ (अनन्तर) अधिदैवतम् (अधिदैवत, अर्थात् वाह्म वर्णन किया जाता है) अग्निः (अग्नि) पादः (प्रथम पाद है) वायुः (वायु) पादः (द्वितीय पाद है) आदित्यः (आदित्य) पादः (तृतीय पादः है और) दिशः (दिशाएं) पादः (चतुर्थ पाद हैं) इति (इसः प्रकार) उमयम् (दोनो) एव (ही) अध्यात्मम् (अध्यात्म) च (और) एव (ही) अधिदैवतम् (अधिदैवत) आदिष्टम् (उप-दिष्ट) मवति (होता है)

# सरलार्थ।

वह प्रसिद्ध व्यापक यह मन चार पेरवाला है। वाणी (.उसका) प्रथम पाद, पाण दूसरा पाद, चतु तीसरा पाद CC-0 Mumus Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangari चौर श्रोत चौथा पाद है। यह अध्यातम अथात श्रीरीरके भीतरका वर्णन है। अनन्तर अधिदैवत अर्थात् वाह्य वर्णन होता है। आकाश रूप ब्रह्मके चार पाद हैं अप्ति ( उसका ) अथम पाद, वायु दूसरा पाद, आदित्य तीसरा पाद और दिशाएं ( उसका ) चतुर्थ पाद हैं। इस प्रकार दोनो ही, अध्यात्म और अधिदैवत-उपदिष्ट होते हैं।

भावार्थ।

इस तरह जो प्राण श्रादिमें श्रादित्यकी उपासना करता है, उसे देवयानकी प्राप्ति होती है।

नृतीय अध्याय समाप्त ।



# त्रथ चतुर्थ त्रध्याय।

#### ---

प्रथम अध्यायमें प्राणका श्रेष्ठत्व निर्धारित कर उसके रक्तणः के लिये अन्नके मन्त्रण तथा उपार्जनके उपाय दृष्टान्त देकर बताये गये। द्वितीय अध्यायमें ऊर्ध्वलोकसे सूक्ष्म प्राण् निकलकर मेघमें त्राता है, वहांसे वृष्टि होकर भूमिके जलमें आता है, अनन्तर ऋतुकी सहायतासे देहरूप बनकर इन्द्रियरूपसे व्यवहार करता है। श्रतः क्रमशः लोक, वृष्टि, जल, ऋतु, पशु, श्रीर इन्द्रियोमें पश्चिवध सामकी उपासना दिखाकर वाक् और आदित्यमें विशिष्ट सप्तविध सामोपासना वतलायी नयी। फिर बाईस २२ अन्नरोंमें जो १२ मास ५ ऋतु ३ लोक १ आदित्य और अन्तिम परतत्त्व है, उसकी महिमा बतलाकर ३ तीन धर्मस्कन्धसे तथा प्रातः सवनादि प्रकारसे तत्त्वकी उपासना वर्णन की गयी। एवंरोत्या-उपासकोंको मधुरूप से मोग सामग्रीका सवंत्र निर्माण होता है यह दिखलानेके लिये तृतीय अध्यायमें मधुविद्या दिखलाकर वसु, रुद्र तथा विश्वेदेव इनके अधीन दित्त्रण मार्गसे ऐश्वर्य पानेवाले जीवका पुनः पित्रादिलोकसे भूलोकमें आगमन होता है और उपासनासे उत्तरमार्ग (देवयान) से आदित्यमण्डलमें प्राप्त होनेवालेका पुनरागमन नहीं होता। त्रातः उसका उपाय गायत्री विद्यादि तथा पुरुषके त्रायुमें प्रातः सवनादिकी कल्पना कर पुरुषयज्ञ त्रौर चतुषादुः नहाका ksत्रापेन awक्रिया anasi सत्र ection में igहादिता क्रिका करा करा करा है।

केवल भूलोकहीमें रहता है और वह उपासकके तेजकी समानता नहीं कर सकता यह दिखलानेके लिये चतुर्थ अध्यायके आदिमें जानश्रुति और रैकका दृष्टान्त देते हैं जिसका मन्त्र यह है :-

#### १--२ मन्त्र।

जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धादेयो वहुदायी वहुपाक्य ग्रास, ग्रथह हंसा निशायामितपेतुस्तद्धै वं हंसो हंसमभ्युवाद हो होऽिय मल्लान्तभल्लान्त जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाङ्नीस्तत्त्वा मा प्रधान्तीरिति । (४।१।१।२)

## सान्वय पदार्थ।

जानश्रुति: (जनश्रुत राजाका) ह (इतिहास प्रसिद्ध) पौत्रायणः (पोता) श्रद्धादेयः (श्रद्धासे देनेवाला) बहुदायो (बहुत
देनेवाला) बहुपाक्यः (द्यतिथि लोगोंके लिये प्रतिदिन विशेष
रसोई करानेवाला) द्यास (था) द्यथ (द्यनन्तर) हंसाः (हंस)
निशायाम् (रात्रिमें) द्यतिपेतुः (उपस्थित हुए) तत् (उस समय)
हंसः (एक हंस) हंसम् (द्यन्य हंसको) द्यभ्युवाद (बोला)
होहो (हपंस) द्याय भक्षाच्च २ (द्यरे भक्षाच) जानश्रुतेः पौत्रायण्स्य (जनश्रुतके पोतेका) समम् (तुल्य) दिवा (युलोकके)
ज्योतिः (कोति) त्याततम् (फैलो है) तत् (इसलिये) मा (मत)
प्रसाङ्चोः (द्रुत्यो) तत् (वह तेज) त्वा (तुमको) मा (मत)
प्रधाचीः (जलाये)।

# मावार्थं।

CC-0. जात्रभाता प्राचाका पोता त्रात्यन्त श्रद्धासे बन्त देने वाला

श्चिति थयों के लिये स्थान २ पर श्रन्नसत्र चलानेताला श्चौर धर्मशाला बनवानेवाला राजा हुआ। एक दिन श्रीष्मसें रात्रिके समय हम्येतलपर बैठा हुआ था कि इतनेमें इसके धर्माचरणसे प्रसन्न हुए देवता इसके कल्याणार्थ आकाशमें ह सरूप धारण करके इस तरहसे वार्तालाप करने लगे। श्चरे मझाच ! जान-श्रुतिका तेज धर्माचरणसे खगैतक पहुंचा है ; यदि तुम उस तेजको स्पश्चे करोगे तो जल जाश्चोगे।

#### ३-६ मत।

नमुह परः प्रत्यवाच कम्वर एनमेतत्सन्तंसयुग वानिमव रैक्वमात्येति योनुकथं सयुग्वारैक्व इति । एनं सर्वे तदिम-समिति यिक्कंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति सह संजिहान । एव चाना-रमुवाच । यवारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमर्छ्यते । वोऽधस्ता-च्छकटस्यपामानं कषमाणसुपापविवेश । (४।१।३।४।५ और ७)

### सान्वय पदार्थे।

तं ( उस हं सको ) उह ( इतिहास प्रसिद्ध ) पर: ( दूसरा हंस ) प्रत्युवाच ( उत्तर देने लगा ) अरे ( सम्बोधन ) कम् उ ( तिरस्कार द्योतक ) एनम् ( इसको ) एतत्सन्तम् ( अरुप महिमा वालेको ) सयुग्वानम् ( गाड़ीके नीचे बैठे हुए ) रैकमिव ( महात्मा रेकके समान ) आत्थ ( स्तुति करते हो ) यः ( जो ) तु ( प्रक्त ) सयुग्वा ( शकट चिन्हित ) रैकउक्तः ( रैकव कहा गया ) कथम् ( वह महात्मा कैसा है ) यत्किच ( जो कुर्वनित CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri

(करते हैं) तत्सर्वम् (वह सब) एनम् (इसके प्रभावमें) श्रमि समैति (श्रन्तरभूत होता है) सः (वह राजा) ह (इतिहास प्रसिद्ध) संजिहान (जगनेपर) एव (हो) चत्तारम् (सारथीको) खवाच (बोला) श्ररे (सम्बोधन) यत्र (जहां) ब्राह्मण्स्य (ब्रह्मार्षयोंकी) श्रन्वेषणा (खोज होती है) तत् (वहां पर) एनम् (रैक्वको) श्रक्कें (खोजां) सः (सारथी) शकटस्य (गाड़ीके) श्रधस्तात् (नीचे) पामानम् (खुजलीको) कपमाणम् (खुजलानेवाले) उप (महर्षिके पास) उपवियेश (बैठा)।

#### भावार्थ।

दूसरा हंस उससे कहने लगा इस साधारण राजाकी महा-त्मा रैक्वके समान तुम क्या स्तुति करते हो। उसने पूछा महात्मा रैक्व कैसा है ? उत्तर—मनुष्यमात्र जो कुछ धर्माचरण करते हैं, वह सबइसके तेजमें छिपा है। यह सुनकर राजा जानश्रुतिने श्राइचर्यसे रात्रि विताकर सवेरे उठते ही सारथीको श्राज्ञा दी कि जहां महात्मा रैक्व हों खोजो, विशेषतः एकान्त जंगलोंमें जहां महर्षि रहते हैं, वहां खोजो। सारथीने ढृंढते ढूढते निर्जन प्रदेशमें गाड़ीके नीचे खुजलीको खुजलाते हुए महात्मा रैक्वको देखा, तथा निश्चय करके जाकर राजास कहा।

#### ७-६ मंत्र।

तदुह जानश्र्रतिः पौवायगः षट्शतानि गवां निष्कमश्वत्री रथं तदादाय प्रतिचक्रमे त्वं हाभ्युवाद । नुम एनां भगवो देवतां आभिष्णाण्यसंग् हादेवसामुद्रासस्सः इतिस्ति। D.स्नुतरेव्र ह्यानुश्र्युतिः पौत्रायगः सहस्रं गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादायः प्रतिचक्रमे। (४।२।१—३)

सान्वय पदार्थ।

तत् ( उस समय ) उह ( निश्चय ) जानश्रुतिः पौत्रायणः ( जनश्रुतका पौत्र ) गवाम् ( गौत्रांका ) पर्शतानि ( छ सैकड़ा ) निष्कम् ( मोहर ) छ्रश्वतरोरथम् ( खचरोंके रथको ) तत् छ्रादाय ( इतनी वस्तु लेकर ) प्रतिचक्रमे ( पहुंचा ) तम् (महात्मा रैक्यको) छ्रभ्युवाद ( बोला ) नु ( सोचकर ) मे ( मुक्ते ) एताम् ( इस ) देवताम् ( देवताको ) शाधि ( वतजाछ्रो ) याम् ( जिसको ) त्वम् ( तुम ) उपास्से ( उपासना करते हो ) पुनरेव (फिरमो) जानश्रुतिः ( राजा ) गवां सहस्रम् । हजार गायें ) निष्कम् ( मोहर ) छ्रद्वतरीरथम् ( खचरोंके रथको ) दुहितरम् ( विवाहयोग्य छ्रपनी कन्याको ) तत् ( इतनो वस्तु) छ्रादाय ( लेकर ) प्रतिचक्रमे ( पहुंचा ) ।

## भावार्थ।

महात्मा रैक्वका पता लग जानेपर राजा जानश्रुति छ सौ
गायें एक सोनेका हार और खबरोंका रथ लेकर पहुंचा और
नम्नतासे कहने लगा कि हे महाराज आप जिस देवताकी
उपासना करते हैं, कृपा करके उस उपास्य देवताको मुक्ते वतलाइये।
तब महात्मा रैक्वने कहा कि तुम हं सोंके कहनेसे मेरे पास
दौड़े हुए आये हो, इसलिये हम तुम्हें विद्याका उपदेश नहीं दे
सकते । अद्भवनी सम्बु अद्योग्या कार्यने सिक्ता स्माना हो मेरी अद्यापर

विद्वास नहीं हुआ। राजाने ऐसा समम कर फिर भी हजार गायें और विवाह करनेके लिये अपनी कन्या तथा अन्य सामग्री अपेण कर सद्भावसे महात्माकी शरण लो। तब महात्माने संवर्ग विद्याका उपदेश देकर उसको कृतार्थ किया जो आगेकी मन्त्रांसे वतायी जाती है।

#### १० मन्त्र ।

वायुर्वाव संवर्गों यदा वा श्रिप्तस्द्वायित वायुमेवाप्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवा प्येति।(४।३।१)

#### सान्वय पदार्थ।

वायु: (वायु) वाव (ही) संवर्गः (संग्रह करनेवाला या नष्ट करने वाला है) यदा (जव) वै (निश्चय) श्रिप्तः (पदार्थों की दाहक शक्ति) उद्घायित (शान्त होती है) वायुम् (वायुमें) एव (हो) अप्येति (लीन होती है) यदा (जव) सूर्यः (सूय) अस्तम् (अदर्शनको एति (प्राप्त होता है) वायुम् (वायुमें) एव (हो) अप्येति (लोन होता है) यदा (जव) चन्द्रः (चन्द्र) अस्तम् (अदर्शनको) एति (प्राप्त होता है) वायुम् (वायुमें) एव (हो) अप्येति (विलीन होता है)।

# सरलार्थ।

वायुडी संग्रह करनेवाला या लय करनेवाला है। जब पदार्थों की दाहक शक्ति शान्त हो जाती है, तव (वह) वायुमें ही की मण्होती है का अजव मूर्क अपस्तको आहा होता है, ब्ला (बह) वायुमें ही लीन होता है। जब चन्द्रमा अस्तको प्राप्त होता है, तब वह वायुमें ही लीन होता है।

#### ११ मन्त्र ।

यदाऽऽप उच्छुष्यन्ति, वायुपेवापियन्ति । वायुर्ह्णे वैतान् सर्वान् संदृङ्क्त इत्याधदैवतम् । (४।३।२)

# सान्वय पदार्थ।

यदा (जब) आपः (जल) उच्छुष्यन्ति (स्खता है, तब)
वायुम् (वायुमें) एव (ही) अपियन्ति (लोन होता है) हि
(क्योंकि वायुः वायु) एव (ही) एतान् (इन) सर्वान्
(सबका अर्थात् अप्रि, सूर्य, चन्द्र और जलका। संवृङ्क्ते (संहार
करता है) इति । यह) अधिदैवतम् (अधिदैवत वर्णन है।

# सरलार्थ।

जब जल सूखता है, तब वायुमें ही लीन होता है : क्योंकि वायु ही इन सबका अर्थात् अग्नि, सूर्य, चन्द्र और जलका संहार करता है। यह अधिदैवत वर्णन है।

#### १२ मन्त्र।

भ्रथाध्यात्मम्—प्राणो वाव संवर्गः, स यदा स्विपिति प्राण् मेव वागप्येति, प्राणं चत्तः, प्राणं श्रोत्रं, प्राणं मनः प्राणोह्यं-चैतान् सर्वान् संदङ्क इति । (४।३।३)

# सान्वय पदार्थ

अथ (अव) अध्यातमम् (उपासनाका वर्णन होता है) 'अरायाः (तमुख्यानप्रसार) कालानिक होता है) सः (वह) यदा (जव) स्विपिति (सुषुप्तिमें पहुंचता है,) वाग् (वाणी) प्राणम् (प्राणको) एव (ही) ऋप्येति (प्राप्त होती है) चक्षुः (चत्तु) प्राणम् (प्राणको) श्रोत्रम् (श्रोत्र) प्राणम् (प्राणको) मनः (मन) प्राणम् (प्राणको हो प्राप्त होता है) हि (क्योंकि) प्राणः (प्राण हो) एतान् (इन) सर्वान् (सवको) संवृद्धके (श्रपनेमें विलीन करता है) इति (बस)। सरलार्थ।

अब संवर्ग विद्या वर्णान होता है:— मुख्य पाण ही लय करनेवाला है। वह (पाण) जब सुषुप्तिमें पहुंचता है, तब वाणी उसीको पाप्त होती है। इसी पकार, चतु (नेव) श्रोब (कर्ण) और मन भी पाणहीको पाप्त होते हैं क्योंकि, पाण ही इन सबको भ्रापनेमें विलीन करता है।

#### मावार्थ ।

श्रिप्र श्रादि सभी वायुमें ही विलीन होते हैं उसी तरह वाणो, चत्तु श्रादि इन्द्रियां प्राणमें ही विलीन होती हैं; इसलिये भूतोंमें वायु श्रीर शरीरमें प्राण संवगें हैं। इस ज्ञानके साथ वायु श्रीर प्राणकी उपासना करनेसे देवयानकी प्राप्ति होती है। संवर्गको पुष्ट करनेके लिये श्रागेका मन्त्र है।

#### १३ मन्त्र।

तस्मै हो वाच—प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दिन्नणा दिक्कलोदीची दिक्कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः CC-0. Mbmukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri प्रकाशवान्त्राम । (४।५।२)

#### सान्वय पदार्थ।

तस्मै (उसको अर्थात् सत्यकामको) हउवाच (ऋषभ वोले, व्रह्मके पाद्की) कला (एक कला) प्राची (पूर्व) दिक् (दिशा है) कला (द्वितीय कला) प्रतीची (पश्चिम) दिग् (दिशा है) कला (त्वतीय कला) दिच्चणा (दिच्चण) दिग् (दिशा है) कला (चतुर्थ कला) उदोची (उत्तर) दिग् (दिशा है) सोम्य (हे भव्यमूर्ति सत्यकाम) ब्रह्मणः (ब्रह्मका) एपः (यह) चतुष्कलः (चार कलाओंसे युक्त) पादः (पाद या अर्थः) प्रकाशवान् नाम (प्रकाशवान् नामसे प्रसिद्ध है)।

# सरलार्थ।

सत्यकामसे ऋपभ कहते हैं :— ''ब्रह्मके पादकी एक कला पूर्व दिशा है, द्वितीय कला पश्चिम दिशा है, तृतीय कला दिशा है। है भव्य मूर्ति सत्यकाम ब्रह्मका यह चार कलाओं से युक्त पाद ( अंश ) मकाशवान् नामसे प्रसिद्ध है।''

#### १४ मन्त्र।

तस्मै होवाचामिः कला सूर्यः कला चन्द्रः कला विघुत कलेष वे सोम्य! चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान् नाम। (४। ७।३)

## सान्वय पदार्थ।

cc-त्रासौत्री क्षेत्रहोत्राज्य क्षेत्रहोत्ता (ब्रह्मके पादकी एक कला ) अग्निः (अग्नि है) कला (द्वितीय कला) सूर्यः

(सूर्य है) कला ( तृतीय कला ) चन्द्रः ( चन्द्र है और ) कला (चतुर्थं कला ) विद्युत् (विद्युत् है) सोम्य ( हे भव्यमूर्ति ! ) ब्रह्मणः ( ब्रह्मका ) एषः ( यह ) चतुष्कलः ( चतुष्कल ) पादः (स्थान ) ज्योतिष्मान् नाम ( ज्योतिष्मान् नामका है )।

## सरलार्थ।

यह सत्यकापको ऋषभका उपदेश है। ऋषभ सत्यकापसे कहते हैं कि ब्रह्मके पादकी एक कला अग्नि है, द्वितीय कला सूर्य है, तृतीय कला चन्द्र और चतुर्थकला विद्यूत है। हे अव्यक्ष्तिं सत्यकाम! ब्रह्मका यह चतुष्कल स्थान ज्योतिपिमान् नामका है।

#### १५ मन्त्र।

तस्मै होवाच—पृथिवी कलाऽन्तरित्तं कला द्यौः कला समुद्रः कलेप वै सोम्य, चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवा-न्नाम। (४। ६।३)

#### सान्वय पदार्थ।

तस्मै (उस सत्यकामसे) ह उवाच (कहने लगे) कला (उस व्रह्मके पादकी प्रथम कला) पृथिवी (पृथ्वी है) कला (द्वितीय कला) अन्तरित्तम् (अन्तरित्त है) कला (त्रतीय कला) चौः द्य लोक है) कला (चतुर्ध कला) समुद्रः (समुद्र है) सोम्य! (हे भव्यमूर्ति!) वै (निह्मन्देह) ब्रह्मणः (ब्रह्मका) एपः (यह) चतुष्कलः (चार कलाओंसे युक्त) पादः (स्थान) CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangotri अनन्तवान् नाम (अनन्तवान् नामका है)

#### सरलाथ ।

यह भी सत्यकामको ऋषभका उपदेश है। ऋषभ कहते हैं, 'हे सत्यकाम! उस ब्रह्मक पादकी प्रथम कला पृथ्वी है, द्वितीय कला अन्तरित्त है, तृ। य कला द्युलोक है और चतुर्थ कला समुद्र है। हे भव्यमूर्ति! निस्सन्देह ब्रह्मका यह चार कलाओं से युक्त स्थान अनन्तवान् नामका है।"

## १५ मन्त्र।

तस्मै होवाच—प्राणः कला चतुः कला श्रोत्रं कला पनः कलप वै सोम्य! चतुष्कलः पादो ब्रह्मण श्रायतनथवानिम । (४।८।३)

#### सान्वय पदाय।

तस्मै उसे ) ह उवाच (कहने लगे) कला (उस ब्रह्मके पादकी एक कला) प्राणः (प्राण् है) कला (द्वितीय कला) चन्नः (चन्नु है) कला (त्वितीय कला) श्रोत्रम् (श्रोत्र है च्यौर) कला (चतुर्थ कला) मनः (मन है) सोम्य! (हे भव्यमूर्ति!) ब्रह्मणः (ब्रह्मका) एषः (यह) चतुष्कलः (चारकलाच्योंसे युक्त) पादः (पाद) च्यायतनवान्नाम (च्यायतनवान् नामसे) वै (निश्चय करके, प्रसिद्ध है)।

# सरलार्थ।

यह भी ऋषभका सत्यकामको ही उपदेश है। ऋषभ कहते हैं कि से सहस्काम ! उस ब्रह्मके पाटकी एक कला पाण है, द्वितीय कला चत्तु है, तृतीय कला श्रोत्र है श्रोर चतुथ

# कला यन है। हे भन्यमूत्तिं! ब्रह्मका यह चतुष्कल स्थान ब्रायतनवान नामसे प्रसिद्ध है।

## भावार्थ।

ब्रह्मके प्रकाशवान् , अनन्तवान् , ज्योतिष्मान् और आयतन-वान् ये चार पाद-विमाग हैं। प्रथममें दिशाएं, द्वितीयमें पृथिवी, अन्तिरक्ष, यौ और समुद्र. तृतीयमें अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत् तथा चतुर्थंमें प्राण्, चक्षु, श्रोत्र और मन हैं। इस प्रकार प्रत्येक में चार-चार कलाएं हैं। एक पाद शरीरमें है। इसके द्वारा देवयानमें पहुंचनेके लिये अग्निविद्या और ब्रह्मयज्ञका उपदेश किया जाता है। यज्ञ तीन प्रकारका है:—द्रव्ययज्ञ, ज्ञानयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ। अञ्चयभेधादि अर्थव्ययकारी द्रव्ययज्ञ, और परमात्म-चिन्तन ज्ञानयज्ञ है। ब्रह्मयज्ञका आगेके मन्त्रोंमें वर्णन किया गया है।

## १७ मंत्र।

श्रथ हैनं गार्हपत्योऽनुशशास पृथिन्यंप्रिरान्नमादित्य इति ।" (४। ११। १)

#### सान्वय पदार्थ।

अथ (अनन्तर) ह एनम् (प्रसिद्ध ब्रह्मचारी उपकोसलको ) गाह्पत्यः (गाह्पत्यामिने) अनुशशास (शिचा दी) पृथिवो (पृथ्वी) अग्निः (अग्नि) अन्नम् (अन्न) आदित्यः (आदित्य) (य चौरो मेर पाषक है और मैं चौरोका पोष्यां हून्) by eGangotri

# सरलार्थ।

उपकोसल तामक ब्रह्मचारीको गाईपत्याप्रिका यह उपदेश है। ग्रिप्त देवता कहते हैं—'पृथ्वी, ग्रिप्त, ग्रम और ग्रादित्य ये चारों मेरे पोपक हैं और मैं चारोंका पोष्य हूं।'

### १८ मंत्र।

द्रथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनुश्वशासापो दिशो नत्त्वािशा चन्द्रमा इति । (४। १२। १)

## सान्वय पदार्थ।

त्रथ (श्रनन्तर) ह एनम् (इसी उपकोसलको) श्रन्वाहार्य-पचनः (दिच्चाग्निने) श्रनुशशास (शिच्चा दी) श्रापः (जल) दिशः (दिशाएं) नच्चत्राणि (नच्चत्र श्रौर) चन्द्रमाः (चन्द्रमा, ये चारों मेरे पोषक हैं श्रौर मैं इनका पोष्य हूं।)

## सर्लार्थ।

यह उक्त ब्रह्मचारोको दिल्लाग्रिका उपदेश है। अग्नि-देव कहते हैं—'जल, दिशाएं, नल्ल और चःद्रमा ये चारों मेरे पोपक हैं और मैं इनका पोष्य हूं।'

# १९ मंत्र।

अथ हैनमाहवनीयोऽनुशशास-प्राण आकाशो द्यौविंद्यु दिति। (४। १३। १)

## सान्वय पदार्थ।

च्यथ ( च्यनन्तर ) ह एनम् ( इसी ब्रह्मचारीको ) च्याहवनीयः ( च्याहबनीयाव्यक्रिको ) ब्याहवनीयः ( च्याहबनीयाव्यक्रिको ) ब्याहवनीयः

ब्राकाशः ( त्राकाश ) द्यौः ( द्युलोक ब्रौर ) विद्युत् ( विद्युत्— ये चारों मेरे पोषक हैं ब्रौर मैं इनका पोष्य हूं ) सरलार्थ ।

यह उक्त ब्रह्मचारोको श्राहवनीयाप्रिका उपदेश है। श्रिप्र-देव कहते हैं,—पाण, श्राकाश द्युलोक श्रीर विद्युत ये चारों भेरे पोपक हैं श्रीर मैं इनका पोष्य हूं।

#### भावार्थ।

लौकिक और पारलौकिक सम्पत्ति प्राप्त करनेके लिये गाई-पत्य ( आदित्याग्नि ) द्त्तिणाग्नि ( विद्युद्ग्नि ) और आह्वतीय (पार्थिवाग्नि) ऋग्निके स्वरूपका परिचय करना चाहिये। उपकोसल विद्या है। इससे ब्रह्मयज्ञ होता है। लौकिक-सम्पत्ति से द्रव्य आदि और पारलौकिकसे पितृयानका लाम होता है। गाईपत्य वायुप्रधान द्यौर सात्विक, दिच्छाग्नि तेजप्रधान द्यौर राजस, तथा त्र्याहवनीय जलप्रधान त्रीर तामस है। त्र्याहवनीय श्रीष्म-समान संप्रह्-कर्त्ता, दित्त्रणाग्नि वर्षात्रहतु सदृश दाता तथा गाईपत्य शरद् लच्चर्ण युक्त शान्त है। वायु वक्रगति श्रौर न्यापक, त्राग्नि उर्ध्वगति त्रौर लघु एवं जल स्थूल त्रौर त्राघी-गतिवाला है। प्रीष्मऋतुमें सूर्यके प्रचएड तापसे जब पृथ्वी त्तप्त हो जाती है, तो इसका जल पार्थिवाग्निके साथ २ वायुको थका देता हुआ ऊपरको उठता है; इसी कारण श्रीष्ममें उप्ण और वेरावान होकर वायु हो अन्तरित्तमें पार्थिव जलको एकत्र CC-0. Mumukshu Bhawah Varanasi Collection. Digitized by eGangotri करके उसे मेघके रूपमें परिणत कर देता है। अर्थात् वायु ही

वाष्परूप बनकर पर्जन्य उत्पन्न करता और सूक्ष्म रूपसे सबमें वर्तमान रहता है। वायु ही यज्ञीय द्रव्यको अर्ध्वगति देता है। यज्ञमें प्रथम आह्वनीय अग्नि पार्थिव जलरूप हवि आदिका संग्रह करता है। इस प्रकार उत्तरायण्में पृथिवीका जल संगृ-हीत हो जानेपर घनीमूत होकर मेघ बन जाता है, और सूर्य भी दिच्चिंगायन हो जाता है तो वही ऊपरका जल क्रमशः तप तप कर पृथिवी पर आजाता है। इस तरह ज्यों ज्यों पृथिवी ठएडी होती जाती है, त्यों त्यों वायु भी चलानेवालेके अभावसे अपनी स्थिरता प्राप्त करता है। इस प्रकार दो आहुति लग जानेके अनन्तर अन्तरिचमें संगृहीत जल पृथिवीमें आकर अन रूपमें परिएात होता है ; ऋौर समस्त प्राणियोंका पोषण करता है। यही ब्रह्मयज्ञ है। इससे पाठकोंको स्पष्ट ज्ञाल हो जायगा कि समस्त सृष्टिका बीज-भूत आदित्य ही है ; इसलिये इसीकी उपासना हम लोगोंको करनी चाहिये।

इस प्रकार बाहरका यज्ञ वतलाकर शरीरके भीतरका यज्ञ वतलानेके लिये अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है।

## २० पंत्र।

एष ह वै यज्ञो योऽयं पवत एष ह यन्निदं सर्वं पुनाति। यदेष यन्निदं सर्वं पुनाति, तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य मनक्च वाक्च वर्तनी। (४।१९।१)

#### सान्वय पदार्थ।

्ह्0वेMu्राक्तिम म्प्रसिद्ध ्रेवर्षकः दिश्वहं व्हिण्विष्ट्वर्षकः प्रास्टिकेण्यक्षः :

(यज्ञ है या यज्ञका कारण है) यः (जो) अयम् (यह) पवते (वहता है, या यज्ञीय द्रव्योंको निकट पहुंचाता है) एपः ह (यह प्रख्यात वायु) यन् (इधर उधर घूमता हुआ) इदम् (इस) सर्वम् (स्थावर-जंगम जगत्को) पुनाति (पवित्र करता है) यद् (जिस कारण) एपः (यह) यन् (इधर उधर घूमता हुआ) इदम् (इस) सर्वम् (सम्पूर्ण विश्वको) पुनाति (पवित्र करता है) तस्माद् (इस कारण) एपः (यहो) यज्ञः (यज्ञ है) तस्य (उस यज्ञका) मनः (मन त्रह्मा है) च (और) वाक् (वाणो) च (और) वर्तनो (ओत्र और चन्नु—ये तीन अद्दिक हैं)।

## सरलार्थ।

अति प्रसिद्ध यह वायुरूप प्राण (ही) यज्ञ है। या यज्ञका कारण है। यह जो बहता है या यज्ञीय द्रव्योंको निकट पहुंचाता है, इतस्ततः गमन करता हुआ इस स्थावर-जंगम जगत् को पविव करता है। यह जो इतस्ततः गमन करता हुआ सम्पूर्ण विश्वको पवित करता है, इस कारण यही यज्ञ है। इस यज्ञका मन ब्रह्मा है, और वाणी, श्रोत और चत्त ये तीन ऋत्विक हैं।

# मावार्थ।

यही श्रन्तर्यज्ञ या भीतरका यज्ञ है। इसको श्रौर स्पष्ट करनेके लिये श्रागेका मंत्र है।

CC-0. Mumukshu Bhaw**สีสูง** สาสสายเรือเ**มีย์เป**็ก. Digitized by eGangotri

## ग्रथ पञ्चम ग्रध्याय।



#### १ मन्त्र।

यो ह वै ज्येष्ठज्व श्रेष्ठज्व वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवित। भागो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। यो ह वै विसष्ठः वेद विसष्ठो ह स्वानां भवित। वाग्वाव विसष्ठः। यो ह वै मितिष्ठां वेद मितिष्ठः तिष्ठत्यिस्मिश्च लोकेऽमुष्मिश्च। चत्तुर्वाव मितिष्ठा। यो ह वै सम्पदं वेद संहास्मै कामाः पद्यन्ते दैवाक्च मानुषाश्च। श्रोवं वाव सम्पत्। यो ह वा ग्रायतनं वेद ग्रायतनं ह स्वानां भवित। मनो ह वा ग्रायतनम्। (५।१।१-५)

#### सान्वय पदार्थं।

यः (जो साधक) ह वै (हो) ज्येष्टम् (वयसमें वड़े) च (श्रौर) श्रष्टम् (गुण्में वड़े को) वेद (जानता है, वह) हवै (निश्चय हो) ज्येष्टः (वयो ज्येष्ट) च (श्रौर) श्रष्टः (गुण् श्रष्ट) मवित (हो जाता है) प्राणः (प्राण्) वाव (ही) ज्येष्टः (वयो ज्येष्ट) च (श्रौर) श्रष्टः (गुण्-श्रष्ट) (है) यः (जो उपासक) ह वै (निश्चय पूर्वक) विसप्टम् (विसप्टको) वेद (जानता है) (वह) स्वानाम् (श्रपने वन्धु-वान्धवोंमें) ह (निश्चय ही) विसप्टः (विसप्ट या पूज्यतम) भवित (होता है) वाग् (वाण्)) वाव (ही) विसप्टः (विसप्ट है) यः (जो उपासक) ह वै (ही) प्रतिष्टाम् (प्रतिष्टाको) वेद (जानता है, वह) श्रास्मन् (इस CC-0. Mumukshu Bhawan Varahasi Collection. Digitized by eGangotri

लोकमें) च (और) अमुध्मन् (उस लोकमें) च (भा) ह (निश्चय ही) प्रति तिष्ठति (प्रतिष्ठा प्राप्त करता है) चक्षुः (नेत्र) वाव (ही) प्रतिष्ठा (प्रतिष्ठा है) यः (जो उपासक) ह वै (ही) सम्पदम् (सम्पद् नामक पदार्थकों) वेद (जानता है) अस्मै (उस उपासकके लिये) दैवाः (दैवी)च (और) मानुषाः (मानवी)च (और) कामाः (मनोरथ) ह (अवश्य ही) सम्पद्यन्ते (उपस्थित होते हैं या प्राप्त होते हैं) श्रोत्रम् (कर्णं) वाव (हो) सम्पद् (सम्पद है) यः (जो साधक) ह वै (हो) आयतनम् (आश्रयकों) येद (जानता है, वह) ह (निश्चय ही) स्वानाम् (अपने वन्धु-वान्धवोंमें) आयतनम् (आश्रय-स्थल) मवति (होता है) मनः (मन वा अन्तःकरण हो) ह वै (हो) आयतनम् (आश्रय-स्थान है)।

## सर्नार्थे।

जो साधक वयोज्येष्ठ और गुर्गाश्रेष्ठको जानता है, वह निश्चय ही वयोज्येष्ठ और गुर्गाश्रेष्ठ हो जाता है। पार्गा ही वयोज्येष्ठ भीर गुर्गाश्रेष्ठ है। जो साधक विसष्ठको जानता है, वह अपने वन्ध-वान्धवोंमें विसष्ठ या पूज्यतम होता है। वाणी ही विसष्ठ है। जो जपासक प्रतिष्ठाको जानता है वह इस लोकमें और जसलोकमें प्रतिष्ठा पाप्त करता है। नेत्र ही प्रतिष्ठा है। जो जपासक सम्पद् नामक पदार्थ को जानता है जसको देवी और मानवीय मनोरथ पाप्त होते हैं। कर्ण ही सिम्पर्य का क्षेत्र का अधिक का अधिक का क्षेत्र के क्षेत्र की बन्धु-बान्धवोंका आश्रय-स्थान होता है। मन वा ग्रन्तःकरगा ही आश्रय-स्थान है।

# भावार्थ ।

शरोरमें प्राण हो ज्येष्ठ-श्रेष्ठ, वाक् विश्वह, चत्तु प्रतिष्ठा, श्रोत्र सम्पत्ति, ख्रौर मन ख्रायतन है। इनके तत्त्वको जाननेवाला क्रमशः ज्येष्ठ-श्रेष्ठ, विसष्ठ, प्रतिष्ठित, सम्पत्तिशाली ख्रौर ख्राश्चय-दाता होता है।

प्राण-विज्ञान श्रौर श्रादित्य-रहस्यका विवरण बतानेके बाद पंचाग्नि-विद्याका श्रावक्यक परिचय दिया गया है।

#### २ मन्त्र।

वेत्य यदितोऽिय प्रजाः प्रयन्तीति न भगव ! इति । वेत्य यथा पुनरावर्तन्ता ३ इति न भगव ! इति । वेत्य पथीर्देवयानस्य पितृयाग्यस्य च व्यावर्तना ३ इति ? न भगव ! इति । वेत्य यथाऽसो लोको न सम्पूर्यता ३ इति ? न भगव ! इति । वेत्य यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुष वचसो भवन्तीति ? नैव भगव ! इति । (५। ३। २-३)

## सान्वय पदार्ध ।

येत्थ (क्या तुम जानते हो ) यत् (कि ) इतः (यहांसे, इस लोकसे ) प्रजाः (प्रजाएं या जोंबातसाएं) श्राधिप्रयन्ति इति (कहां जाती हैं ?) (इसके उत्तरमें इवेतकेतुने कहा ) न भगव ! (नहीं भगवन् ! मुक्ते नहीं माळ्म ) (किर जैवलि राजाने दृसरा प्रश्र-क्रियात) होस्थ क्षित्रसा जानते हो )। व्हास्का (क्षेत्रसं ) धुन्स्व (क्षित्र

न्त्रावर्तन्ते ? (लौटतो हैं ?) ( इयेतक्रेतुने कहा ) न मगत्र ! (नहीं महाराज !) (फिर जैवलि राजाने तीसरा प्रश्न किया, दं स्वेत-केतु ! ) वेल्थ ( क्या जानते हो ) देवयानस्य ( देवयान ) च (श्रीर) वितृयाग्रस्य (पितृयानके) पथोः (मार्गीका) ज्यावर्तना (परस्पर वियोग स्थान क्या है ? ) ( उसने उत्तर दिया ) न सगत ! इति (नहीं भगवन् ! मैं नहीं जानता ) (राजाने फिर प्रश्न किया ) यथा (जिस प्रकार) असौ (यह) लोकः (मृत्युके वाद रहनेका जीव-लोक ) न ( नहीं ) सम्पूर्यते (जनाकोर्ण हो जा ॥ है ) चेत्थ (तुम जानते हो ?) ( उत्तर मिला ) न भगव ! इति ( नहीं महाराज ! मैं नहीं जानता ) (फिर राजाने पांचवीं बार पूछा ) यथा (जिस प्रकार) पञ्चन्याम् (पांचर्वो) आहुतौ (आहुतिमें) न्त्रापः ( जल ) पुरुष वचसः ( जीव-संज्ञक ) भवन्ति ( होता है ) ( अर्थात् जल हो पुरुष कहलाने लगता है ) इति येत्य ( क्या तुम यह जानते हो ?) ( इयेतकेतु उत्तर देते हैं) न मगत्र ! इति ( भगवन् ! मैं नहीं जानता )।

सरलार्थ।

राजा वा प्रवाहण जैवलि क्वेतकेतुसे पृछते हैं, ''क्या तुम जानते हो, प्रजाएं या जीवात्माएं यहांसे कहां जाती हैं ?'' क्वेतकेतु उत्तर देते हें, 'नहीं भगवन ! मैं नहीं जानता'। फिर जैवलि पृक्कते हैं, ''क्या तुम जानते हो (य) फिर किस प्रकार लोटती हैं ?'' क्वेतकेतु कहते हैं, 'नहीं महाराज! मैं क्विहीं अल्लाकता है। अल्लाक के किला का जान की सार्ध क्रिक्ट क्वारते हैं, ''क्या तुम जानते हो, देवबान और पितृयानके मार्गी का पर-स्पर वियोगस्थान क्या है ?'' क्वेतकेतु कहते हैं, 'नहीं, मैं' नहीं जानता'। राजा फिर चौथी बार प्रश्न करते हैं, ''क्या तुम जानते हो, मृत्युके बाद रहनेका जीव-सोक क्यों जनाकीर्याः नहीं हो जाता ?' क्वेतकेतु यही कहते हैं, 'महाराज! मैं' नहीं जानता'। किर राजा पांचवीं वार पूछता है, ''क्या तुम जानते हो, पांचवीं ब्राहुतिमें जल जीवसंज्ञक क्यों होता है ? ब्रर्थात् पुरुष क्यों कहाने लगता है'' क्वेतकेतु फिर भो यही उत्तर देते हैं 'भगवन ! मैं' नहीं जानता'।

#### भावार्थं।

सपावर्तनके समय अपने पितासे अनेक विद्यार्थोंको सोखें हुए क्वेतकेतुसे प्रवाहण जैविलने पांच प्रश्न पूछे. उनमेंसे किसीका उत्तर न देते हुए उसने आकिए नामक अपने पितासे पूछा, पिताजो सुमें आपने क्या सिखाया पिताने उत्तर दिया कि प्रियपुत्र सुमें मालूम न था यह कह कर, आकिए राजा प्रवाहणके घर पर जाकर उन पांच प्रश्नोंका उत्तर सममानेके लिये उनसे प्रार्थना को तब राजाने क्रमसे पूर्व चारों प्रश्नोंका उत्तर देकर पश्चम प्रश्नका उत्तर यह दिया:—

# ३ मंत्र।

इतितु पञ्चम्यामाहुतात्रापः पुरुष वचसो भवन्ति । ( ५८-६-MuRuks)nu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## सान्वय पदार्थ !

इति (इस प्रकार) तु (निश्चय) पश्चम्यां (पांचवी) आहुतौ ( श्राहुतिमें ) श्रापः (जल) पुरुष वचसः (पुरुष संज्ञक) भवन्ति (होता है)

## सरलाथं-भावायं

पंचाग्नि-विद्यामें पांचवी आहुतिमें पुरुष वनता है। द्यौ, पर्जन्य, पृथिवी, पुरुष और स्नी—ये पांच आहुतियां हैं। द्युलोक से भाप निकल कर अन्तरिच्च आदिमें क्रमशः स्थूल होतो है, जिससे मेघ, अन्न और भूतोंको सृष्टि होतो है। अथवा गाई-पत्याग्निकी भाप अन्तरिच्चसे पृथिवीमें आती है, जिससे अन्न होता है; और वही वोर्य-रूप होकर पुरुषमें स्थित होता है, तथा स्नः-संगम होनेपर प्रजाकी उत्पत्ति करता है।

आगे व्यापक ब्रह्माएडपुरुषको सृष्टि कही गयी है :--

#### ४ मन्त्र।

तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैद्यानरस्य मूर्येव सुतेजाद्यन्तु-विद्यवरूपः प्रागाः पृथग्वर्त्माऽऽत्मा सन्देहो वहुनो वस्तिरेव रियः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिलोंमानि विहिष्टंदयं गाईपत्यो मनोऽः न्वाहार्य पचन ग्रास्यमाहवनीयः। (५।१८।२)

#### सान्वय पदार्थ।

तस्य ( उस ) ह वै ( परम प्रसिद्ध ) एतस्य ( इस ) श्रात्मनः ( व्यापक ) वै इवानरस्य ( वै इवानरका ) सुतेजाः ( तेजःशालो व्यापक ) वि इवानरस्य ( ग्राह्मक्षकः) । एवं ( स्वरूप है ) वि इव रूपः विकार क्षेत्रका । प्राप्तकः । प्रापतकः । प्राप्तकः । प्रापतकः । प्राप्तकः । प्रापतकः । प्राप्तकः । प्रापतकः । प्राप्तकः । प्राप्तकः । प्राप्तकः । प्रापतकः । प्

(सूर्य) चत्रः (नेत्र-खरूप है) पृथय्वत्मीत्मा (नाना पथगामो वायु) प्राणः (प्राण खरूप है) बहुतः (आकाश) सन्देहः (देहका मध्य भाग है) रियः (घन या जल) एव (हो) वितः (मूत्र-संप्रहस्थान स्वरूप है) पृथिवी (पृथिवी) एव (ही) पादौ (चरण है) वेदिः (यज्ञ वेदि) एव (हो) उरः (वज्ञःस्थल खरूप है) वर्दिः (यज्ञ-छुश ही) लोमानि (रोमरूप हैं) गार्ह-पत्थः (गार्हपत्याग्नि ही) हृद्यम् (हृदय-स्वरूप है) अन्वाहार्थ-पत्थः (दिच्णाग्नि) मनः (मनः स्वरूप है) आह्वनीथः (आह-वनीय) आस्यम् (मुख स्वरूप है)।

## सरलाथे।

उस परम प्रसिद्ध व्यापक वैश्वानरका तेजशाली यु-लोक (ही) मस्तक है; सूर्य्य ही नेव है; नानापथगामी वायु प्राग्य है; ब्राकाश देहका मध्य भाग है; जल मूब-संग्रह स्थान है; पृथिवी चरण है; यज्ञवेदि वत्तस्थल है; यज्ञ-कुश रोम है; गाईपत्याप्ति हृद्य है; दिल्लापि मन है; ब्रोर ब्राहवनीय मुख है।

# मावार्थ।

वैद्रवानर-विराट् ब्रह्मकी तीन लोकोंमें सत्ता पर्याप्त है। उनमें चौ मस्तक है श्रौर पृथिवी पाद है, श्रौर बोचमें सूर्यादिक चक्षुरादि श्रंग है,

श्रव पञ्चाग्निहोत्र विद्याकी विधि श्रोर महिमा लिखी जातो है | Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

#### ५ मन्छ।

तद्यद् भक्तं प्रथममागच्छे चढोमीयं, स यां प्रथमामाह तिं जुहुयाचां जुहुयात्प्राणायस्वाहेति, प्राणस्तृप्वति । (५।१६।१) सान्वय पदार्थ ।

तत् (इस कारण) प्रथमम् (पहले) यत् (जो) मक्तम् (अन्न) आगच्छेत् (उपिथत हो) तत् (उसे) होमीयम् (होमकं योग्य समम्भना चाहिये) सः (वह, मोक्ता, खानेवाला) याम् (जिस) प्रथमाम् (पहली) आहुतिम् (आहुतिका) जुहु-यात् (होम करे) ताम् (उसे) प्राणाय स्वाहा इति (प्राणाय स्वाहा कह कर) जुहुयात् (होम करे) (इससे) प्राणः (पांच वृत्ति वाला वायु) तुप्यति (तुप्त होता है)

# सरलार्थ।

इस कारण पहले जो अन्न सामने आवे उसे होमके योग्य समक्षना चाहिये। भोक्ता जिस पहली आहुतिका भोग करे, उसका 'प्राणाय स्वाहा' यह मन्त्र कहकर होम करे। इससे पांच टिक्तवाला वायु तृप्त होता है।

#### ६ मन्त्र।

भागो तृप्यति चतुस्तृप्यति, चतुषि तृप्यति भ्रादित्य-स्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति द्यौस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां यत्किञ्च द्यौश्चादित्यश्चाधितिष्ठतस्तत्तृ प्यति तस्यानुतृप्तिं तृप्यति अस्यात्रा अध्यक्षित्रभाष्ट्रां तृ आद्योग्नर् स्वाति । (५।१६।२)

# सान्वय पदार्थ।

प्राणे (प्राणके) तृप्यति (तृप्त होनेपर) चक्षुः (नेत्र) तृप्यति (तृप्त होता है) चन्नुषि (नेत्रके) तृप्यति (तृप्त होने पर) आदित्यः (आदित्य) तृप्यति (तृप्त होता है) आदित्ये (आदित्यके) तृप्यति (तृप्त होने पर) द्यौः (द्युलोक) तृप्यति (तृप्त होता है) दिवि (द्यलोकके) तृप्यत्याम् (तृप्त होने पर) यत्किञ्च (जिस किसी पदार्थको) द्यौः (द्युलोक) च (आरे) आदित्यः (आदित्य) च (और) आधितिष्ठतः (अधिकारमें एखते हैं) तत् (वह) सर्वम् (सब) तृप्यति (तृप्त होता हैं) तस्य (इस पदार्थको) तृप्तिम् (तृप्तिके) अनु (वाद) (भोक्ता भी) प्रज्ञया (सन्तितसे) प्रश्लिपः (पश्लुओंसे) अञ्जाद्युन (दृष्टिक) तेजसा (कान्तिसे) च (और) त्रह्मवचेसेन (ब्रह्मतेजर्यः) तृप्यति (तृप्त होता हैं) इति (यह फल हैं)

सरलार्थ ।

प्राणके तृप्त होनेपर नेव तृप्त होता है; नेवके तृप्त होनेपर प्रादित्य तृप्त होता है; प्रादित्यके तृप्त होने पर खुलोक तृप्त होता है; खुलोकके तृप्त होने पर जिस्स किसी पदार्थको खुलोक और प्रादित्य अपने अधिकारमें रखते हैं, वह तृप्त होता है; इस पदार्थकी तृप्तिके वाद भोक्ता भी सन्तित, पशु, शारीरिक तेज तथा विद्याजनित मानसिक तेजसे तृप्त होता है।

७ मन्त्र।

्याथलमां परिद्वितिसां क्रिक्सां क्र

#### सान्वय पदाथ।

अथ (अनन्तर) याम् (जिस) द्वितोयाम् (द्वितीय आहुतिको) जुहुयात् (भोक्ता हवन करे) ताम् (उस आहुतिको) व्यानाय स्वाहा इति (व्यानाय स्वाहा यह मन्त्र कहकर) जुहुयात् (हवन करे) (इससे) व्यानः (व्यान) तृष्यित (तृप्त होता है)

## सरलार्थ।

अनन्तर भोक्ता जिस द्वितीय आहुतिका हवन करे, उसे 'च्यानाय स्वाहा' यह मन्त्र पढ़ कर हवन करे इससे व्यान तृप्त होता है।

#### ८ यन्ता ।

व्याने तृष्यिति श्रोत्ं तृष्यिति, श्रोत् तृष्यिति चन्द्रमास्तृष्यिति, चन्द्रमसि तृष्यिति दिशस्तृष्यन्ति, दिन्तु तृष्यन्तीषु यत्किञ्च दिशश्च चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तत्त्रृष्यिति, तस्यानुतृप्तिं तृष्यिति श्रज्या पशुभिरञ्जाच्चेन तेजसा ब्रह्मवर्चसनेति। (५।२०।२)

#### सान्वय पदार्थे।

व्याने (व्यान वायुके) तृप्यति (तृप्त होने पर) श्रोत्रम् (कर्गोन्द्रय) तृप्यति (तृप्त होती है) श्रोत्रे (श्रोत्रके) तृप्यति (तृप्त होने पर) चन्द्रमाः (चन्द्र) तृप्यति (तृप्त होने पर) चन्द्रमसि (चन्द्रके) तृप्यति (तृप्त होने पर) दिशः (दिशाएं) तृप्यन्ति (तृप्त होने पर) वत् कि च होती हैं) दिन्तु (दिशाव्योंके) तृप्यन्तीपु (तृप्त होने पर) यत् कि च (जिस किसी पदार्थको ) दिशाः (दिशाएं) जिल्लाक्ष्ति किसी पदार्थको । दिशाः (दिशांप्रं) जिल्लाक्ष्ति । वित्र विक्रांप्ति । विवादि ।

सव ) तृष्यित (तृप्त होता है) तस्य (उस पदार्थको ) तृप्तिम् (तृप्तिके ) अनु (बाद ) (मोक्ता ) प्रजया (सन्तितसे ) पशुभिः (पशुआसे ) अन्नाद्यं न (शारीरिक ) तेजसा (तेजसे ) च (श्रीर) ब्रह्मवर्चसेन (विद्याध्ययनादिजनित मानिसक तेजसे ) तृष्यित (तृप्त होता है )

# सरलार्थ।

व्यान वायुके तृत होनेपर कर्णेन्द्रिय तृप्त होती है; कर्ण-निद्रयके तृप्त होनेपर चन्द्रपा तृत्व होता है; चन्द्रपाके तृप्त होने पर दिशाएं तृप्त होती हैं; दिशाग्रोंके तृप्त होने पर जिस पदार्थ को ये दिशाएं तथा चन्द्रपा ग्रपने श्रिषकारमें रखते हैं वह तृप होता है; उस पदार्थ को तृप्तिके बाद भोक्षा सन्तित, पश्चिमों, शारीरिक तेज तथा विद्याध्ययनादिसे उत्पन्न हुए मानसिक तेजसे तृप्त होता है।

#### स् मन्य।

त्रथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहेत्यपान-स्तृप्यति।(५।२१।१)

# सान्वय पदार्थ।

अथ (अनन्तर) याम् (जिस) तृतीयाम् (तृतीय आहुति को) जुहुयात् (होम करे) ताम् (उस आहुतिको) अपानाय स्याद्धा क्षिति ('अपानाय स्वाहा' यह मन्त्र पढ़ कर) जुहुयात् (होम करे) (इससे) अपानः (अपान वायु) तृप्यति (तृप्त होता है)।

# सरलायं।

अनन्तर जिस तृतीय आहुतिको होम करे उसे 'अपानाय स्वाहा' यह मन्त्र पढ़कर होम करे। इससे अपान वायु तृप्त होता है।

#### १० मन्द्रा

अपाने तृष्यित वाक् तृष्यित, वाचि तृष्यन्त्यामिहस्तृष्यत्यग्री तृष्यित पृथिवी तृष्यित पृथिव्यां तृष्यन्त्यां यत्किञ्च पृथिवी चाग्निश्चाधितिष्ठतस्तन् प्यित तस्यानुतृप्तिं तृष्यित प्रजया पशु-भिरशाद्ये न तेजसा ब्रह्मदर्चसेनेति। (५। २१। २)

## सान्वय पदार्थ ।

# सरलार्थ।

अपान वायुके तृप्त होनेपर वाणी तृप्त होनी है; वाणोके तृप्त होने पर अपि तृप्त होता है; अपिके तृप्त होनेपर पृथिवी तृप्त होती है; पृथिवीके तृप्त होनेपर, जिस पदार्थको पृथिवी और अपि अपने अधिकारमें रखते हैं वह तृप्त होता है। उस पदार्थके तृप्त होनेपर (स्वयं भोक्ता) सन्तान, पशुओं, शारीरिक कान्ति या वल तथा विद्यादिजनित मान-सिक तेजसे तृप्त होता है।

#### ११ मन्त्र ।

श्रथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात समानाय स्वाहेति समानस्तृप्यति ।

समाने तृष्यित मनस्तृष्याते, मनसि तृष्यित पर्जन्य-स्तृष्यिति, पर्जन्ये तृष्यिति विद्युत्तृष्यिति, विद्य ति तृष्यन्त्यां यत्तिकच्च विद्युच्च पर्जन्यक्चाधितिष्ठतः तत्तृष्यिति तस्यानु-तृप्तिं तृष्यिति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति। (५।२२।१-२)

#### सान्वय पदार्थ।

श्रथ (श्रनन्तर) याम् (जिस) चतुर्थीम् (चौथी श्राहुतिको) जुहुयात् (होम करे) ताम् (एस श्राहुतिको) समानाय स्वाहा ('समानाय स्वाहा') इति (यह कह कर) जुहुयात् (होम करे) (इससे) समानः (समान वायु) रुप्यति (रुप्त होता है)।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

(मन या अन्तःकरण) रुप्यति (रुप्त होता है) मनिस (मनके) रुप्यति (रुप्त होनेपर) पर्जन्यः (पर्जन्य) रुप्यति (रुप्त होता है) पर्जन्ये (पर्जन्यके) रुप्यति (रुप्त होनेपर) विद्युत्त (विजली) रुप्यति (रुप्त होतो है) विद्युति (विजलीके) रुप्यन्त्यम् (रुप्त होनेपर) यत्किश्व (जिस पदार्थको) विद्यत् (विजली) च (अर्रोर) पर्जन्यश्च (पर्जन्य) अधितिष्ठतः (अपने अधिकारमें रखते हैं) तत् (वह) रुप्यति (रुप्त होता है) तस्य (उस पदार्थको) रुप्तिम् (रुप्तिके) अनु (पीछे खयं मोक्ता) प्रजया (सन्तानसे) पशुभिः (पशुश्चोंसे) अञ्चाद्ये ते (शारीरिक) तेजसा (कान्ति या बलसे) ब्रह्मवर्चसेन (विद्याध्ययनादि जनित मानिसक तेजसे) रुप्यति (रुप्त होता है)।

### सरलार्थ।

अनन्तर जिस चौथी आहुतिको होम करे उसे 'समानाय स्वाहा' यह मंत्र पढ़ कर होम करे। इससे समान वायु तुप्त होता है।

समान वायुके तृप्त होनेपर मन तृप्त होता है; मनके तृप्त होनेपर पर्ज न्य तृप्त होता है; पर्ज न्यके तृप्त होनेपर विजली तृप्त होती है; विजलीके तृप्त होनेपर, जिस पदार्थ को विद्युत और पर्ज न्य अपने अधिकारमें रखते हैं, वह तृप्त होता है। उस पदार्थ के तृप्त होनेके पिछे (स्वयं भोक्ता) सन्तान, पर्धओं, शारीरिक कान्ति या बल तथा विद्याध्ययनादि जनित मानसिक तेजसे तृप्त होता है।

### १२ मन्त्र ।

भ्रथ यां पञ्चमी जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहेति उदान स्तृप्यति । (५ । २३ । १ )

उदाने तृप्यति त्वक् तृप्यति, त्वचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति, वायौ तृप्यसाकाशस्तृप्यत्याकाशे तृप्यति यत्तिकच्च वायुश्चा-काशक्चाधितिष्ठतस्तत्तृप्यति तस्यानुतृप्तिम् तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्दसेनेति। (५।२३।२)

#### सान्त्रय पदार्थ।

श्रथ (श्रनन्तर) यां (जिस) पश्चमोम् (पांचवां श्राहुतिको) जुहुयात् (होम करे) ताम् (उस श्राहुतिको) उदानाय स्वाहा इति ('उदानाय स्वाहा' यह मन्त्र कहकर) जुहुयात् (होम करे) (इससे) उदानः (उदान वायु) तृष्यति (तृप होता है)।

उदाने ( उदान वायुके ) तृष्यित ( तृप्त होनेपर ) त्वक् (त्विगिन्द्रिय या स्पर्शेन्द्रिय ) तृष्यित ( तृप्त होता है ) त्विच (त्विगिन्द्रिय या स्पर्शेन्द्रिय ) तृष्यित ( तृप्त होता है ) त्विच (त्विगिन्द्रिय या स्पर्शेन्द्रिय ) तृष्यित ( तृप्त होनेपर ) वायुः (वायु ) तृष्यित ( तृप्त होता है ) वायौ ( वायुके ) तृष्यित ( तृप्त होनेपर ) व्याकाशः ( व्याकाश ) तृष्यित ( तृप्त होनेपर ) यत् किञ्च ( जो कुछ या जिस्त पदार्थको ) वायुश्च ( वायु व्यौर ) व्याकाशश्च ( व्याकाश ) व्यवितिष्ठतः ( व्यपने व्यविकारमें रखते हैं ) तत् ( वह पदार्थ) तृष्यित ( तृप्त होता है ) तस्य (उस पदार्थको) तृप्तिम् ( तृप्तिके ) व्यत् ( पाव्यति ( तृप्त होता है ) तस्य (उस पदार्थको) तृप्तिम् ( तृप्तिके ) व्यत् ( पाव्यति ( तृप्त होता है ) तस्य ( सन्तानसे ) प्राप्तः ( प्राक्रोसे ) व्यत्राच ने СС-0. Митикы Выаман Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

(शारोरिक) तेजसा (बल या कान्तिसे) (श्रौर) ब्रह्मवर्चसेन (विद्याध्ययनादि जनित मानसिक तेजसे) तृप्यति (तृप्र होता है)। सर्लार्थ।

अनन्तर जिस पांचर्वी आहुतिको होम करे उसे 'उदानाय स्वाहा' यह मन्त्र पड़ कर होम करे। इससे उदान वायु तृप्त होता है।

उदान वायुके तृम होनेपर त्यागिन्द्रिय वा स्पर्धेन्द्रिय तृप्त होती है, त्वांगन्द्रियके तृप्त होनेपर वायु तृप्त होता है; वायु तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता है, आकाशके तृप्त होनेपर वायु और आकाश, जिस पदार्थ को अपने अधिकारमें रखते हैं, वह तृप्त होता है, इस पदार्थ की तृप्तिके पीक्र (स्वयं भोक्ता) प्रजा, पशुआं, शागीरिक तेज या बल तथा विद्यादि जित मानसिक तेज़से तृप्त होता है।

यह विषय बहुत मनन करने योग्य है। प्राणाधिहोत्रसे जड़ चेतन सबको तृप्र करलेनेके बाद साधक शान्त गंभीर बन जाता है। पञ्चम अध्याय समाप्तः।

#### ---

Property of the state of the st

137 157 150

इसके अनन्तर ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति और उसके फल व्वेतकेतु और उसके पिता आरुगोंके संवाद रूपमें दिखाये गये हैं। श्वेतकेतु पूछता है :-

येनाश्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतमविज्ञातं विज्ञातिमति कथन्तु भगवः स ब्रादेशो भवतीति ? (६।१।३) सान्वय पदार्थ।

यन (जिस आदेश या उपदेशके सुननेसे) अश्रुतम् (न सुना हुआ) श्रुतम् (सुना हुआ) भवति (हो जाता है) अमतम् (विना विचारा हुआ) मतम् (विचारा हुआ हो जाता है) अविज्ञातम् (बिना जाना हुआ ) विज्ञातम् (जाना हुआ हो जाता है) इति (इस प्रकार इवेतकेतुसे उसके पिता आरुगोने प्रवन किया कि क्या तूने अपने गुरूसे ऐसा उपदेश सुना है, जिसके सुननेसे अभुत श्रुत हो जाता है ? इत्यादि यह सुनकर स्वेतकेतु कहता है ) मगवन् ( हे पूज्य पिता ! ) सः ( वह ) स्रादेशः ( उपदेश ) कथन्त (किस प्रकार) भवति (हैं) इति (इस प्रकार)

सरलार्थ।

cc-o. स्रोतकेव्से व्यसके पिता अभक्तापीने अन्नत्व किया वसा अपने ब्राचार्यसे ऐसा उपदेश पाया या सुना है, जिसके सुननेसे न सुना हुआ सुना हुआ, विना विचारा हुआ विचारा हुआ, विना जाना हुआ जाना हुआ, हो जाता है ? (यह सुन-कर क्वेतकेतु कहता है, हे पूज्य पिता वह उपदेश किस प्रकारका है ?)

#### २ मंत्र।

यथा सौम्येकेन मृत्पिग्रहेन सर्वे भृत्ययं विज्ञातं स्याद्वाचाऽऽ-रम्भगां विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्यव सत्यम् । (६ । १ । ४ । ) सान्वय पदार्थ ।

सौम्य (हे मन्यमूर्त्त इयेतकेतु !) यथा (जैसे) एकेन (एक) मृत्पिएड न (मिट्टीके ज्ञानसे) सर्वम् (सव) मृत्मयम् (मृत्तिकाकी बनी चोज़ें) विज्ञातम् (विदित्त ) स्यात् (हो जाती हैं, क्योंकि) वाचारम्भएम् (वचनोंका द्यारम्भ रूप) वाचा (शब्द मात्रसे) नामधेयम् (द्यौर नाममात्र) विकारः (विकार वा कार्य है) मृत्तिका (मिट्टी) इत्येव (यही) सत्यम् (सत्य है)।

#### सरलार्थ।

पिता वोले, "है पियदर्शन खेतकेतु! पिट्टीके एक गोलेके ज्ञानसे जिस प्रकार मिट्टीकी वनी सब चीजें विदित होती हैं; क्योंकि विकार या कार्य शब्दपाव वा नाम माब है; मृत्तिका ही सत्य है।"

#### भावाथ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by Gangotri जिस प्रकार एक मृत्तिकाको जाननेस समी मृत्विकार ज्ञात होते हैं, उसी तरह एक ब्रह्मको जाननेसे सभी पदार्थ विदित हो जाते हैं। इसी तरह जितने पदार्थ तुम देख रहे हो, वे सब नाम रूपके भेदसे अनन्त ज्ञान होते हैं। यदि सबके नाम-रूप अलग कर दिये जायं, तो केवल ब्रह्म हो ब्रह्म रह जाता है। इसके जाननेपर कोई अन्य वस्तु अज्ञात नहीं रह जाती।

वह क्या है श्रोर उसकी सत्ता किस तरह समस्त संसारमें सदासे वर्तमान है, यह सिद्ध किया जाता है।

#### ३ यंत्र।

सदेव सौम्येदमग्र भ्रासीदेकमेवाद्वितीयम् तदैत्तत बहुस्यां मजायेयेति तत्ते जोऽस्रजत। तत्ते ज ऐत्तत बहुस्यां मजायेयेति। तद्पोऽस्रजत । ता भ्राप ऐत्तन्त बह्वचः स्याम मजायेमहीति ता अन्नमस्रजनत। (१।३।४।)

#### सान्वय पदार्थ।

सौम्य (हे क्वेतकेतु!) तु (परन्तु) अप्रे (आगे सृष्टिके पूर्व) एकम् (एक) एव (ही) अद्वितीयम् (अद्वितीय) इदम् (यह प्रत्यज्ञवद् मासमान संसार) सद् (कारण् रूप ब्रह्म) एव (ही) आसीत् (था) इति ह उवाच (यह आरुणी बोले) तत् (उस ब्रह्मने) ऐज्ञत (ज्ञान रूप संकल्प किया कि) एकोऽहम् (एक ही रहकर मैं) बहु (बहुत) स्याम् (हो जाऊं) (अर्थात्) प्रजायय (मैं जगत्का सृजन करुं) इति (ऐसा संकल्प होनेस) (उसे स्फूर्त्त हुई स्फूर्त्त होनेसे वायु चला और उससे) तत् (उस ब्रह्मते क्षेत्रेजः (जेजका) प्रात्त वायु चला और उससे) तत् (उस

तेजः (तेजोरूपने) ऐत्तत (ज्ञानरूप संकल्प किया) बहु (बहुतः) स्याम् (बन्ं) (अर्थात्) प्रजायेय (जगत्का सृजन करूं) इति (यह संकल्पकर) तत् (उस ब्रह्मने) अपः (जलका) असृजन्त (सृजन किया) ताः (उस) आपः (जलकपने) ऐत्तन्त (ज्ञानरूप संकल्प किया कि) बह्च्यः (अर्नेक) स्याम (बन्ं) अर्थात्) प्रजायेमहि (मैं जगत्का सृजन करूं) (ऐसा संकल्प कर) ताः (उस जलक्षपने) अन्नम् (पृथिवोको) असृजन्त (बनाया)

### सरलार्थ।

श्रारुणी वोले, 'हे क्वेतकेतु! सृष्टिके पूर्व यः प्रत्यद्वाकी मांति भासमान् संसार, एक ही, श्राद्वितीय कारण्डूप ब्रह्म था। उस ब्रह्मने ज्ञानरूप संकल्प किया कि मैं एक ही रहकर बहुत हो जाऊं; श्र्यांत् मैं जगतकी रचना करूं। इस संकल्पस उसे स्फूर्ति हुई। उस स्फूर्तिस वायु चला श्रीर उससे उस ब्रह्मने तेजको उत्पन्न किया। उस तेजोरूपने ज्ञान-रूप संकल्प किया कि मैं बहुत बन जाऊं; श्रर्थात जगतकी रचना करूं। यह संकल्प कर उस तेजोरूप ब्रह्मने जल बनाया। उस जलरूपने ज्ञानरूप संकल्प किया कि श्रनेक वन जाऊं; श्रर्थात जगतकी स्टिंग्ट करूं। यह संकल्प कर उस जलरूप ब्रह्मने पृथ्विति वनाया।

भावाथ।

CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by e Cangotri सृष्टिक पहले सत्-रूप ब्रह्म था। उसने इच्छाको कि में एक

रहकर भी अनेक बन जाऊ; इस लिये उसका स्पन्दन वायुरूप हो गया। वह तेजोरूप हो गया। पश्चात तेजसे जल, जलसे पृथिवी आदि बने और तदनन्तर क्रमशः देवलोक, पितृलोक तथा भूलोककी सृष्टि हुई। इस प्रकार विचारनेसे वह ब्रह्म ही एक मात्र जाननेको चोज है, जिसके ज्ञानसे सब कुछ जाना जाता है।

षष्ठ अध्याय समाप्त



tellings of L

अवतक उत्तम अधिकारीको एक विज्ञानसे सव विज्ञान प्रति-ज्ञादि उपायंसे आत्मवोधका प्रकार दिखलाया गया। अब मध्यम अधिकारोको भी उसकी वुद्धिके अनुसार कैसा उपदेश करना चाहिये यह सनत्कुमार नारदका दृष्टान्त देकर बतलाते हैं जिसका यह निम्न लिखित मंत्र है :--

#### १ मन्त्र ।

अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं भारदस्तं होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद, ततस्त ऊर्ध्वं वच्यामीति स होवाच ऋग्वेदं भगवोध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथवेगां चतुर्थेमितिहासपुराणां पञ्चमं नामवा ऋग्वेदः। अस्ति भगवो नाम्त्रोभूयः । वाग्वाव नाम्त्रो भूयसी । मनो वाव वाचोभूयः । संकल्पो वाव मनसो भूयान् । इत्यादि (01 212-3,01218-4,101212,01312,01

818)

#### सान्वयं अर्थ।

मगवः ( मगवन् सनत्कुमार ) अधीहि ( हमको ज्ञान दीजिये ) इति (ऐंसी प्रार्थना करते हुए) नारदः (नारदमुनि) सनत्कुमार (स्तुक्तात्रकी क्रीय द्वारा स्त्राया स्त्राये), ह (ऐतिह्य) स (सनत्कुमारजोने ) तं ( उन नारदजीसे ) उवाच ( कहा ), यत्

(जो) वेतथ (जानते हो) तेन (उससे) मां (हमको) उपसीद (जितना समका है सो कहा ), तेन उर्ध्व (इसके बाद) ते ( तुमसे ) वक्ष्यामि (कहेंगे) इति (इस प्रकार सनत्कुमारकी बात सुनकर) सः (नारदजोने) ख्वाच (कहा) भगवः (भगवन्) ऋहं (मैं ने ) ऋग्वेदं (ऋग्वेदको ) यजुर्वेदं (यजुर्वेदको ) सामवेदं (सामवेदको) चतुर्थं (चौथे) अथर्वणं (अथवर्णको) पञ्चमं (पांचरे) इतिहासपुरागां (इतिहास पुरागाको) ऋष्येमि (पढ़ा है ) सनत्कुमारने कहा, "ऋग्वेद: (ऋग्वेदादि जो तुमने पढ़े हैं) नाम (शब्दमात्र है) वा (निश्चय) भगवः (भगवन्) नाम्नः (शब्दसे) भूयः (बढ़कर) अस्ति (है, क्या) वाग् (वागि-न्द्रिय ) नाम्ना ( नामसे ) भूयसी ( बड़ी है ) वाव ( निश्चय ) उससे कोई बड़ा है " वाच: (वागिन्द्रियसे ) मन: (मन: ) भूय: (बड़ा है) " उससे कोई" बड़ा है) मनसः (मनसे) चिकीर्षा बुद्धि, (इससे) संकल्पः ( कर्तेन्याकर्तेन्यविमाग ) भूयान् (बड़ा है) मावार्थ।

देवर्षि नारदने भगवान् सनत्कुमारकी शरणमें जाकर ज्ञानोपदेशको प्रार्थना की। तुमने क्या क्या पढ़ा है यह पहले हमको
बतात्रो ऐसो भगवान् सनत्कुमारकी त्राज्ञा पाकर नारदजीने कहा,
"मैंने चारो वेद तथा इतिहास पुराणादि १४ विद्याएं सांगोपांग पढ़ी
हैं।" इसपर सनत्कुमारजी बोले, "यह केवल शब्दमात्र है।" नारद
जीने कहा इससे जो बड़ा हो सो क्रमश: हमसे कहिये, तब सन
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri
कुमारजीने कहा कि शब्दसे वागिन्द्रिय, उससे चिकीषावृद्धि, उससे

कर्तव्याकर्तव्यविभाग, उससे प्राप्त कालके अनुरूप स्फुरण, उससे एकाव्रता, उससे शास्त्रजन्यज्ञान, उससे भी मानस बल ये ऋण्यात्मसे क्रमशः बड़े हैं। कारण यह है कि पूर्व पूर्व उत्तरोत्तरके अधीन हैं। इन सबको सुरिचत चलानेके लिये आधिमौतिकमें अन्न बड़ा, उससे बृष्टि जल, उससे वायुसहित तेज, उससे आकाश ये क्रमशः बड़े ग्रौर पूर्व पूर्वके कारण हैं। ये बाह्य पांची भोग्य अन्तस्थ स्मरण-शक्तिसे सम्पन्न पुरुषके लिये सुखपद होते हैं, नहीं तो दु:खद होते हैं। इसलिये इनसे अन्तस्थ स्मरण शक्ति वड़ी है। उससे भी आका-इचा वड़ी है। इन संवको चलानेवाला प्राण् है। इसलिये सबसे श्रेष्ट प्राण् है। प्राण् चले जानेप शरोर शव हो जाता है। इस प्राण्से पूर्वसिद्ध जो सत्ता है वहीं ब्रह्म है, वहीं स्रात्मा है, वहीं सर्व-श्रेष्ठ श्रौर बड़ी है जिसमें किसी व्यवहारका श्रवसर नहीं है। उसीके ज्ञानसे मोत्त है। इसी निश्चयसे नारदजी कृतकृत्य हुए।

सप्तम अध्याय समाप्त ।



# त्रथ त्रष्टम त्रध्याय

#### **€**>%•€>

श्राठवें श्रध्यायके चौथे खएडमें ब्रह्मलोककी प्राप्तिका उपाय "तह एवेतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्द्ति" इत्यादि मन्त्रोंसे ब्रह्मचर्ये बत-लाया गया है। पांचवे खएडमें उसका लह्मण तथा मिहमा बतायो गयो है। यद्यपि श्रन्यान्य प्रनथकारोंने ब्रह्मचर्यका लह्मण श्रमेक प्रकारसे किया है, तथापि सबका निचोड़ यही है श्रौर उपनिषदोंसे सिद्ध भी होता है कि बाह्म तथा श्राभ्यन्तरके विषयोंसे श्रपनी इन्द्रियोंको खींचकर मन श्रौर इन्द्रियोंको श्रपने वशमें रखते हुए श्रुति तथा स्मृतिमें कहे हुए मार्गपर विश्वास रखकर श्रुद्ध हृद्यसे यज्ञ सम्बन्धी कमें करना हो ब्रह्मचर्य है श्रौर यहो ब्रह्मलोकप्राप्तिका एकमात्र साधन है। श्रतएव श्रागेके प्रनथोंसे इन्द्र श्रौर विरोचनके हृप्टान्तसे ब्रह्मचर्यका मुख्य साधनत्व सिद्ध किया गया है।

अष्टम अध्याय समाप्त ।



## श्रथ नवम श्रध्याय

#### d>00€

# उपित्रदोंको शिद्याका सारांश।

भगवान् त्रमन्तराक्ति परमात्माकी त्रातकर्यं महिमासे इस जगत्की सृष्टि, स्थिति, लय हो रहा है। जिसमें परमेश्वरकां न कोई इष्टफल प्राप्त करना है श्रौर न कोई श्रानिष्ट दूर करना है, तथापि परमद्यालु भगवान् केवल अनादिकालसे अविद्या-प्रस्त प्राणियं का उद्धार करनेकी ही चेष्टा करता है, श्रौर सब प्राणी श्रपनी श्रपनी उन्नति करके पूर्ण सुखको प्राप्त हो जांय यह सोचकर वेदद्वारा कमंकाएड, उपासनाकाएड, और ज्ञानकाएडके विमागसे अनेक उपाय वताता है। उनमें विशेषतः उपनिषदोंमें इस जीवको सांसा-रिक गित कैसे प्राप्त होती है और इससे उद्धार कैसे होगा यह दिखलानेके लिये सृष्टिसे लेकर प्रलय पर्यन्तकी प्रक्रियाका वर्णन किया है, जिसका ज्ञान होनेसे मनुष्यका श्रज्ञान और संकुचित माव नष्ट होकर उदात्त श्रौर सर्वत्र समबुद्धिके माव बन जाते हैं। उसकी विवेचना यथामित करता हूं। सृष्टिके आदिमें प्राणी कर्मादृष्ट वशसे भगवान्में ईच्यारूप मायावृत्ति होकर भगवान्की माया शक्तिके ही ८ परिग्णाम क्रमसे प्रकृति, महत् इत्यादि होते हैं। इतनी ही जगत्की मुख्य सामग्री होनेसे यही ऋष्टिवध प्रकृति कही . जाती हैं। Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

श्रीमद्भगवद्गोतामें अपर प्रकृति यही कही है इसमें आप प्रकृति जो माया शब्दसे वेदान्तमें कही जाती है इसी अनिर्वचनीय माया शक्तिको मगवान् अपने वशमें रखकर सर्वज्ञ शक्तिमान् नित्य ज्ञान-वान् नित्य मुक्त ईश्वर कहे जाते हैं। मूल प्रकृतिका द्वितीय विकार महत्तत्त्व है जो रज तमको द्बाकर सत्त्वकी उत्कर्षावस्था खरूप होने-से ईश्वर चैतन्यका प्रतिबिम्ब प्रहण् योग्य रूप हो जाता है। उसीमें चैतन्यका प्रति फल न होकर तीसरी विशिष्ट अवस्था होती है जिसका नाम श्रहङ्कार है। यहां समष्टि लिङ्ग शरीर कहा जाता है। संघातका अभिमानी जीव हिरण्यगर्भ शब्दसे व्यवहृत होता है। आगे इस अहङ्कारसे क्रमशः शब्दतन्मात्रा, स्परौतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा रसतन्मात्रा, गन्ध तन्मात्राकी सृष्टि होती है। इन पांचोंका जो स्थूल भाव है वही पञ्चमहाभूत है। इनको रचना विशेषसे जो शरीरा-कृति है वही विरार् शरोर है। इसीमें तीनो लोक अन्तर्भत हैं। इसका अभिमानो ब्रह्मा प्रजापित नामसे कहा जाता है। यह जगत्की उत्पत्त्यवस्थाका ऋभिमानी है। ॐ शब्दमें ऋकार इसीका वाचक है। इसकी उत्पत्ति हिरएयगर्भसे होती है और लय मी उसोमें होता है। हिरखयगर्भ जगत्की स्थिति अवस्थाका अभिमानी है ॐकारमें उकार शब्द उसीका वाचक है। इसकी उत्पत्ति ईश्वरसे तथा लय मो उसीमें होता है। जगतकी लयावस्थाका अभिमानी ईश्वर है। वह नित्य है। उसका वाचक ॐकारमें मकार है।

प्राणिमात्रके जीव ईरवर चैतन्यसे बनते हैं। जीवहीको प्रमाता सोका/कहते हैं अवस्त जेसेक्सका सेहस वर्धात किया, है सुल प्रकृति से जोवमात्रको उपाधि अविद्या बनो है यहा सब संसारका मूल है। कारण यहां अस्मिता राग द्वेष अमिनवेशको उत्पन्न करतो है। यह नष्ट होनेसे जीव मुक्त होता है, सम्यक् ज्ञानसे इसका नाश होता है। महत्तत्व अहङ्कारसे क्रमशः प्राणि मात्रकी बुद्धि और ११ इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं। बुद्धि और मोक्ताको मोग्य पदार्थके मोग करनेका यही साधन है। तन्मात्राओंसे नाम और रूपकी सृष्टिः होतो है नाम और रूप यहो मोग्य हैं उसमें शब्द तन्मात्रासे नाम और अन्य चारोंसे रूप बनता है। शब्दसे अन्य मूर्त पदार्थों को रूप कहते हैं। उसको प्रक्रिया निम्निलिखित प्रकारसे हैं।

श्रहंकारसे ८ वसु, ११ रुद्र, १२ श्रादित्य बनते हैं। इन्होंको श्रिधदेव कहते हैं। इनमेंसे ८ वसु स्थूल भूतकी सहायतासे प्राणिमात्रके लिये स्थूल देह श्रीर भोग्य विषय तथा वसित स्थानको बनाते हैं। ११ रुद्रसे उनको इन्द्रियां बनती हैं, तथा १२ श्रादित्य से काल बनता है।

भूलोकके प्राणियोंके लिये यही पृथिवी प्रकृति है। इसीमें श्रष्ट-विध प्रकृति श्राकर बसी है। भूलोकमें भोग करनेवाले प्राणियोंका लिङ्गदेह पर्जन्यसे पृथिवोमें श्राकर श्रीषध द्वारा माता पिताकी सहायतासे स्थूल देहको धारण करता है।

पृथिवीके अन्नको खाकर जीवन व्यतीत करता है और पृथिवी ही पर बसता है, पृथिवीहीमें उसके स्थूल शरीरका लय होता है वैसाही अपने जीवन भरके लिये अपना शरीर ही प्रकृति है।

<sup>८८</sup>इसकीणसंबिष्म <sup>अ</sup>भूलाप्रकृतिके समानः साम्याः स्थितिमें दस्यमेसे

धर्मार्थं कामासिद्धं हो संकते हैं। शारोरके साम्यसे वाणीका भो

तथाः पूर्वोक्त ८ प्रकृतियोंमें प्रत्येककाः गुण् सममकर अपनेमें उस गुण्का संप्रह करना चाहिये।

जैसे पृथिवीका गुण सहन शोलता है वैसेही सर्व दा सहन शोलताका अभ्यास करना चाहिये। तथा अलमें जैसा स्नेह गुण है वैसा पूर्ण स्नेह भाव सबके साथ रखनेसे सबके प्रेमसे आकृष्ट रहेगा।

तेजमें जैसो तेजस्विता त्योर उर्ध्व जानेका स्वभाव है वैसो त्यपनेमें तेजस्विता त्योर सत्य व्यवहार हीसे असत्य व्यवहारको द्वाकर उर्ध गति सम्पादन करना चाहिये।

वायुमें सदा गमन होनेपर भी जैसे कहीं वायु श्रासक्त नहीं होता, वैसे श्रपते सत्कर्म करके भी श्रातिप्त रहना श्रीर वलशाली रहना चाहिये

आकाश जैसे सब्को अबुकाश देकर सूक्ष्मसे सूक्ष्म पदार्थोंमें मी प्रविष्ट रहता है उसी तरह निर्भय होकर सब विचारोंको स्थान देकर सुक्ष्म विषय भी समक लेता चाहिये।

श्रहंकार जैसा तियमित पदार्थोंको बताकर उनमें व्याप्त होकर रहता है उसी तरह अपने भी आवश्यकीय कल्यासकारक कर्मों में सनको सहकारी बनाके प्रकृत होना चाहिये।

महत्त्रतके समान अपनो वृद्धिको सर्व श्रोठ ग्रौर वड़ी वा जदार बनाना जाहिये। श्रोत मूल प्रकृतिके समान सवेदा साम्य श्रिक्तिके स्वाभ्याहिये।|Varanasi Collection Digitized by eGangotri जैसे जिस प्राणीको पूर्व कर्मो के अदृष्टसे ब्राह्मण, ज्ञिय, वैद्यमें जिस वर्णका अथवा सनुष्य, पशुं, पत्ती, वृत्त अर्थात् जिस बोनिका शरीर मिलेगा वही अपनी प्रकृति है।

उसको योग्यताके अनुसार शास्त्रसे अथवा लोक व्यवहारसे जो कर्तव्य प्राप्त होगा उसको प्रयत्न और उत्साहसे अवश्य करना चाहिये।

उसको न करना अथंवा राग द्वेपसे विरुद्ध करना यह अपनी प्रकृतिसे विरुद्ध होकर अधः पात करता है। इसंलिये शास्त्रकारोंने नित्य कर्म न करनेमें और प्रतिषिद्ध करनेमें पाप कहा है। इसी रीतिसे नित्य कर्मका अनुष्ठान और प्रतिषिद्धका परिसाग करते हुए शास्त्रोक्त काम्यकर्मों का विधि तथा श्रद्धा पूर्वक अधिकारानु-रूप जो अनुष्ठान किया जायगा, उससे इस लोकका मोग उत्तम होकर परलोक मी उत्तम प्राप्त होता है।

तदनन्तर क्रमशः देवलोक, पितृछोक तथा भूलोकको सृष्टि हुई। इस प्रकार विचारनेसे ब्रह्मको छोड़ केवल नाम खौर रूप ये ही पदार्थ विभिन्न ज्ञात होंगे। पर ये दो पदार्थ मायाके प्रपंच होनेसे ख्रासद्रूप हैं; ख्रतः वास्तिक संज्ञा केवल ब्रह्मकी ही है। उसके ख्रातिरक्त कोई वस्तु नहीं है।

#### नवम अध्याय समाप्त ।

#### श्रान्ति मन्त्र ।

अध्यायन्तु मपाङ्गानि वाक् पाणश्चन्तुः श्रोत्र मथोवल-मिन्द्रियाणिच सर्वाणि सर्वे ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मामा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषद्ध धर्मास्ते मयि सन्तु ते मिय सन्तु । श्रों शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।



# छान्द्राग्योपनिषत्।



(मूल।)

--0-

variable.

# छान्दोर कोवानिकत्

## प्रथमोऽच्यायः।

-: \*:--

मथमः खग्रः।

श्रोमित्येतदत्त्रंसुद्गीयमुपासीत । श्रीमिति ह्युद्रायति, तस्योप-व्याख्यानम् ॥ १ ॥ एषां भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या श्रीपो रसः, अपामोषधयो रसः, श्रोषधोनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग्रसः, वाच ऋग् रसः, ऋचः साम रसः साम्त उद्गीथी रसः ॥२॥ स एव रसाना १७ रसतमः परमः पराद्धर्योऽष्टमी यदुद्गीथः ॥ ३॥ कतमा कतमक्, कतमत् कतमत् साम, कतमः कतम उद्गीय इति विमृष्टे मवति ॥ ४ ॥ वागेवर्क्, प्रांगः साम, श्रोमित्येतद्द्वरमुद्रीथः । तद्वा एतन्मिथ्नं यद्वाक् च प्राणाश्चक् च साम च ॥ ५॥ तदेतन्मिथुन-मोमित्येतस्मित्रचरे स 😲 सृज्यते; यदा वै मिथुने समागच्छतः, श्रापयतो वै तावन्योन्यस्य कांमम् ॥ ६ ॥ श्रापंयिता ह वै कामानां मवति, य एतदेवं विद्वानत्तरमुद्रीथ मुपास्ते ॥ ७॥ तद्वा एतदनुज्ञां-त्तरं, यद्धि किञ्चानुजानात्योमित्येव तदाह, एषी एवं समृद्धियद्-नुज्ञा, समद्धीयता ह वै कामानां मवति य एतदेवं विद्वानचरमुद्रीय-मुपास्ते ।। ८॥ तेनेयं त्रयो विद्या वर्त्तते, श्रोमित्याश्रावयत्योमिति शंसत्योमित्युद्गायत्येतस्यैवाच्चरस्यापिचत्ये महिन्ना -CC-0-Mumukshu Bhawan Yaranasi Gobection नीनां सु विद्या चाँचिया

चः; यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा, तदेव वोर्यवत्तरं भवतीति खस्वेतस्यैवात्तरस्योपन्याख्यानं भवति ॥ १०

इति प्रथमः खरडः ॥ १ ॥

द्वितीयः खराडः।

देवासुरा ह वै यत्र संयेतिरे उभये प्राजापत्याः, तद्ध देवा उद्गीथ-माजह रनेनैनानभिभविष्याम इति ॥ ११ ॥ १। तेह नासिक्यं प्राण्-सुद्रोथसुपासाञ्चक्रिरे, त ्भ हासुराः पाप्मना विविधुः, तस्मात्तेनोमयं जिब्रति सुरमि च दुर्गन्धि च; पाप्मना ह्येष विद्धः ॥१२॥२॥ अथ ह वाच् मुद्गीथमुपासाञ्चिक्ररे, ता 😗 हासुराः पाप्मना विविधः, तस्मा-त्तयोभयं वदति सत्यञ्चानृतञ्च, पाप्मना ह्येषा विद्धा ॥ १३ ॥ ३ ॥ अथ ह चत्त्रहीथमुपासाञ्चिकरे, तद्धासुराः पाप्मना विविधः, तस्मात्ते नोमयं पद्मयति-दर्शनीयभ्वादर्शनीयञ्च, पाप्मना ह्ये तद् विद्धम् ।। १४ ।। ४ ।। त्रथ ह श्रोत्रमुद्रीथमुपासाञ्चिकरे, तद्धासुराः पाप्मना विविधुः तस्मात्ते नोमय्भृशृयोति, श्रवण्यायञ्चा श्रवण्यञ्च, पाप्मना ह्मे तर् विद्यम् ॥ १५ ॥ ५ ॥ अथ ह मन उद्गीथमुपासाञ्चिकरे, तद्धा-सुराः पाप्मना विविधुः, तस्मात्ते नोमय्पुः सङ्कल्पयते सङ्कल्पनीयञ्चा-सङ्कल्पनीयञ्च; पाप्मना ह्येतद् विद्धम् ॥ १६ ॥ ६ ॥ त्रथ ह य एवायं सुख्यः प्राणस्तमुद्रीथमुपासाञ्चिकरे, त 😲 हासुरा ऋत्वा विद्-ध्वसुर्यथारमानमाखण्मस्त्वा विध्व 😲 सेत ॥ १७॥ ७॥ यथारमानमाखण्मत्वा विध्व 😗 सते, य एवं विदि पापं कामयते, यरचेनमभिदासति; स एषोऽस्माखणः॥ १८॥ ८॥ जैनेतेम सुर्भि म<sup>े</sup> दुर्गिम्ध विभाग विपहत्तपा पी कि पे पे तेने अस्त्राति

यत् पिवति तेनेतरान् प्राणानवित । एतमु एवान्ततोऽविक्वोत्कामित व्याददात्येवान्तत इति ॥१९॥१॥ त १९ हाक्किरा उद्गीथमुपासाञ्चक्रे एतमु एवाक्किरसं मन्यन्ते अक्कानां यद्रसः ॥२०॥१०॥ तेन त १९ इ वृहस्पतिरुद्गीथमुपासाञ्चकः , एतमु एव वृहस्पति मन्यन्ते, वागृहि वृहतीः, तस्या एष पतिः ॥ २१ ॥ ११ ॥ तेन त १९ हायास्यमुद्गीथ-मुपासाञ्चकः , एतमु एवायास्यं मन्यन्ते, आस्याद्यद्यते ॥२२ ॥१२॥ तेन त ९९ ह वको दाल्भ्यो विदाञ्चकार । स ह नैमिपीयाना-मुद्गाता वभूवः, सह स्मैभ्यः कामानागायित ॥ २३ ॥ १३ ॥ आगाता इ वै कामानां भवति, य एतदेवं विद्वानक्तरमुद्गीथमुपास्तेः , इय-ध्यात्मम् ॥ २४ ॥ १४ ॥

> इति द्वितीयः खराडः ॥ २ ॥ तृतीयः खराडः ।

त्रथाधिदैवतम् — य एवासौ तपति, तमुद्गोथमुपासीतः उद्यन् वा एष प्रजाभ्य उद्गायित । उद्य १९ स्तमो भयमपहन्त्यपहन्ता ह वै भयस्य तमसो भवति, य एवं वेद ॥ २५ ॥ १ । समान उ एवाय-श्वासौ च, उज्लोऽयमुज्लोऽसौ, स्वर इतोममाचन्नते स्वर इति प्रत्या-स्वर इत्यमुं, तस्माद्वा एतिममममुज्जोद्गीथमुपासीत ॥ २६ ॥ २ ॥ त्रथ खलु ज्यानमेवोद्गीथमुपासीत; यद्वै प्राणिति स प्राणो यद्पा-निति सोऽपानः । श्रथ यः प्राणापानयोः सन्धः स ज्यानः, यो ज्यानः सा वाक् । तस्माद्प्राणन्ननपानन् वाचमिनज्याहरित ॥ २७ ॥ ३ ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by e िना प्रमाद्या वाक् सक्, तस्माद्प्राणन्ननपानन्तृचमामन्याहरीतः, उपक्

0

तत् साम, तस्मादशासन्त्रनपानन् साम गायतिः यत् साम, स **उद्गीय:, तस्माद्प्राण्त्रन्यानन्तुद्गार्यात** २८ । श्र ।। श्रतो या-न्यन्यानि वीर्यवन्ति कम्मीणि यथाम् र्मन्थनमाजेः सरणं दृहस्य धनुष त्रायमनम्, त्राप्राण्यनपान १७ स्तानि करोत्येतस्य हेतोर्च्यान-मेवोद्गोथमुपासीत॥ २९॥ ५॥ अथ खळूद्गीथा त्राण्युपासीत खद्गोथ इति, प्राण् एवोत्, प्राणेन ह्युत्तिष्ठति वाग् गोः, वाचो ह गिर इत्याचत्त्ते, अन्तं थम्, अन्ते हीद १७ सर्व १७ स्थितम् ॥ ३०॥ ६॥ द्यौरेवोद् अन्तरित्तं गीः पृथिवीथम् ; आदित्य एवोद् वायुर्गीरप्रिस्थ 😗 सामवेद एवोद् यजुर्वेदो गीः ऋग्वेदस्थं दुग्धेऽस्मै वाग् दोहं यो वाचो दोहः, अन्नवानन्नादो भवति, य एता-न्येवं विद्वानुद्गीयात्त्रराण्युपास्ते--उद्--गीथ इति ॥ ३५॥ ७॥ त्रथ खल्वाशी: समृद्धिरुपसर्णानीत्युपासीत, येन साम्ना स्तोष्यन् स्यात् तत् सामोपधावेत् ॥ ३१ ॥ ८ ॥ यस्यामृचि तामृचं यदार्षेयं तमृषि यां देवतामिमष्टोष्यन् स्यात् तां देवतासुपधावेत् ॥ ३३ ॥ ९ ॥ येन छन्दसा स्तोध्यन् स्यात् तच्छन्द उपधावेद् येन स्तोमेन स्तोध्यमाणः स्यात् त 😗 स्तोमसुपधावेत् ॥ ३४ ॥ १० ॥ यां दिशमभिष्टोष्यन् स्यात् तां दिशमुपधावेत् ॥ ३५ ॥ ११ ॥ आत्मानमन्तत उपसृत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्नप्रमत्तः ; अभ्याशो ह यद्स्मै स कामः समृध्येत यत्कामः स्तुवीतेति यत् कामः स्तुवीतेति ॥ ३६ ॥ १२ ॥

इति तृतीयः ख़रडः ॥ ३॥

चतुर्थेः खरडः । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri स्रोमित्येतदत्त्रसुद्गीथ सुपासीतः, स्रामिति ह्युद्गायति, तस्यो-

पन्याख्यानम् ॥ ३७ ॥ १ ॥ देवा वै मृत्योविभ्यतस्त्रयो विद्यो प्राविशन्, ते छन्दोमिरच्छादयन् ; यदेमिरच्छादय १७ स्तच्छन्द्रमां छन्दस्त्वम् ॥ ३८ ॥ २ ॥ तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्त्यमुद्के परिपश्ये देव पर्य्यपश्यद् ऋचि साम्नि यजुषि । ते नु विदिन्त्वोद्ध्वां ऋचः साम्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन् ॥ ३९ ॥ ३ ॥ यदा वा ऋच-माप्नोत्योमित्येवाति स्वरति एव १७ सामैवं यजुः, एष उ स्वरो यदेतद्चरमेतदमृतममयं, तत् प्रविश्य देवा अमृता अमया अमवन ॥ ४० ॥ ४॥ स्य एतदेवं विद्वानच्चरं प्रणौत्येत देवाच्चर १७ स्वरममृतमभयं प्रविशति, तत् प्रविश्य यदमृता देवास्तदमृतो भवति ॥ ४१ ॥ ५ ॥

इति चतुर्थः खरडः । ४॥

#### पञ्चमः खग्रहः

अथ खलु य उद्गीथ: स प्रणवो यः प्रण्वः स उद्गीथ इति, असौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रण्व ओमिति ह्रोष स्वरन्तेति ॥ ४२ ॥ १ ॥ एतमु एवाहमभ्यगासिषं, तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतिकः पुत्रमुवाच, रक्ष्मीत्वं पर्यावत्तं याद् वहवो वे ते मिवध्यन्तीत्यधिदैवतम् ॥ ४३ ॥ १ ॥ अध्यात्मम्-य एवायं मुख्यः प्राण्मुद्गीथ मुपासीत, अोमिति ह्रोष स्वरन्तेति ॥ ४४ ॥ ३ एतमु एवाहमभ्यगासिषं, तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतिकः पुत्र मुवक्ष्म्भूष्णाण्या प्राप्ता अध्यात्मम् स्वमेकोऽसीति ह कौषीतिकः पुत्र मुवक्ष्म्भूष्णाण्या प्राप्ता अध्यात्म स्वमेकोऽसीति ह कौषीतिकः पुत्र मुवक्ष्म्भूष्णाण्या प्राप्ता अध्यात्म स्वमेकोऽसीति ह कौषीतिकः पुत्र स्वन्तेति ॥ ४५ ॥ ४॥ अध्य स्वतु य उद्गीथः स प्रण्वो यः प्रण्वः सः

उद्गाथ इति होतृषद्नाद्धेवापि दुरुद्गीत मनुसमाहरतोत्यनुसमा-, हरतीति । ४६। ५॥

इति पञ्चमः खरडः ॥ ५ ॥

षष्ठः खर्षः

्रइयमेवगैभिः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूद्⁰ साम, तस्मा-ह्च्यध्यूढ् साम गीयते; इयमेव सा, अग्निरमस्तत् साम ॥४७।१॥ श्चन्तरित्तमेवर्ग्वायुः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूद्् 😲 साम, तस्माद्यच्याद्व साम गीयते । अन्तरिक्तमेव सा वायुरमस्तत्. साम ।। ४८ । २ चौरेवर्गादित्यः साम तदेतदेतस्यामृच्य्रध्यूद् 😗 साम, तस्माद्यच्यूद्र साम गीयते; द्यौरेव सा, त्रादित्योऽमस्तत् साम ।। ४९ । ३ ॥ नत्तत्राययेवर्क् चन्द्रमाः साम, तदेतस्यामृच्य-ध्यृढ्॰ साम, तस्माटच्य ध्यूढ्॰ साम गीयते। नत्त्रत्राखेव सा चन्द्रमा अमः, तत् साम ॥ ५० ॥ ४॥ अथ यदेतदाद्त्यस्य शुक्ल' भाः सैवग् अथ यन्नीलं परः कृष्णं तत् साम, तदेत-देतस्यामृच्यध्यूद १७ साम, तस्माद्यच्य ध्यूद १७ साम गीयते ॥५१।५॥ अथ यदेवैतदादित्यस्य शुक्तं भाः सैव सा, अथ यन्नोलं परः कृष्णं तद्म:--तत् साम; अथ य एवो उन्तरादित्ये हिरएमय: पुरुषो दृरयते हिरएयइमश्रु हिरएयकेश आ प्रएखात् सर्वे पत सुवर्णः ।। ५२।। ६।। तस्य यथा कप्यासं पुरुडरीकमेवमित्तरणी, तस्योदिति नाम, स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः उदेति ह वै सर्वेभ्यः ्यापार्श्योत्या एवं होते हती १४३ mls १८ Me तस्य के श्रास्ट त्याप Gangoil क्या, तस्मादुद्गीथस्तस्मात्त्वेवोद्गाता, एतस्य हि गाता, स एष ये

चामुष्मात् पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टेः देवकामानां चेत्यधिदैवतम् ।। ५४ ॥ ८ ॥

इति षष्ठः खरहः ॥ ६ ॥ सप्तमः खरहः ।

अथाध्यात्मम् वागेवर्क् प्राणः साम, तदेतदेतस्यामृच्यध्यृदृ् साम, तस्माद्यच्यव्यूद्ध साम गोयते। वागेव सा प्राणोऽमस्तत् साम ॥ ५५॥१॥चन्तुरेवर्गात्मा साम, तदेतदेतस्यामृच्यव्यृदृश्ण साम, तस्माद्यय्यूद्णसाम गोयते । चत्तुरेव सात्मामस्तत् साम ॥५६॥२॥ श्रोत्रमेवङ्मेनः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यृदृ्भ साम, तस्माद्यच्यध्यृद् 😗 साम गीयते । श्रोत्रमेव सा, मनोऽमस्तत् साम ॥५७ ॥ ३ ॥ न्त्रथ यदेतद्स्याः शुक्लं माः, सैवर्गथ यन्नोलं परः कृष्णं तत् साम, तदेतदेतस्यामृच्यध्यूदु्णसाम, तस्माद्यच्यध्यूद् शुक्षाम गीयते । श्रय यदेवैतद्रूणः शुक्लं माः, सैव साथ यन्नोलं परः कृष्णं, तदमस्ततः साम ।। ५८ ।। ४ ॥ अथ य एषोऽन्तरिज्ञिण पुरुषो दृइयते सैवर्क तत् -साम तदुक्यं तद्यजुस्तद्ब्रह्म, तस्यैतस्य तदेव रूपं यदुमुध्य रूपं -यावमुष्य गेव्यौ तौ गेव्यौ यन्नाम तन्नाम।।५६।।५॥ स एव ये चैतस्मा-द्वीञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानाञ्चेति । तद्य इमे वीगार्या गायन्त्येतं ते गायन्ति, बस्मात्ते धनसनंयः ॥ ६०॥ ६ ॥ श्रथ य एत-देवं विद्वान् साम गायत्युमौ स गायति । सोऽमुनैव स एष ये चामु-ं ब्मात् पराञ्चो लोकास्ता १५ श्राप्रोति देवकामा**१**%श्र ॥ ६१ ॥ ७ ॥ अथानेनैव ये चैन्नस्माद्बीञ्चो लोकास्ता अश्वाप्रोति मनुष्य कामा ध्धः जास्माद्धः है बंबिद्धसान्य ब्रूयानः ।।६३।।८।। कुं ते काम मुखायुती- त्येष ह्येव कामागानस्येष्ट, ब एतदेवं विद्वान् साम गायित साम गायित ॥ ६३ ॥ ६ ॥

इति सप्तमः खर्डः ॥ ७॥

ग्रष्टमः खराडः।

त्रयो होद्गोथे कुशला वभूदुः-शिलकः शालावत्यश्च कितायनो दाल्भ्यः प्रवाह्यो जैवलिरिति, ते होचुरुद्गीथे वे कुशलाः स्मो ह-न्तोद्गीथे कथां वदाम इति ।।६४॥१॥ तथेति ह समुपविविद्युः, स ह प्रवाह्गो जैवलि ध्वाच-मग्वन्तावप्रे वद्तां ब्राह्मण्योर्वदतोर्वाच மு श्रोच्यामीति ॥ ६५।। २ ॥ स ह शिलकः शालावत्यश्चे कितायनं दाल्भ्यमुवाच हन्त त्वा पृच्छानोति, पृच्छे ति होवाच ॥ ६६ ॥ ३॥ का साम्रो गतिरिति, खर इति होवाच; खरस्यका गतिरिति, प्राण इति होवाच; प्राण्स्य का गतिरित्यन्नमिति होवाच, ग्रानस्य का गति-रित्याप इति होवाच । ६७॥ ४॥ ऋपां का गतिरित्यसौ लोक इति होवाच, अमुख्य लोकस्य का गतिरिति, न स्वर्ग लोकमितनयेदिति होवाचः स्वर्गं वयं लोक १७ सामामिसंस्थापयामः स्वरास्भिस्ताव-ए हि सामेति ॥ ६८ ॥ ५ ॥ त् एह शिलकः शालावत्यश्च कितायनं दाल्भ्यमुवाच, अप्रतिष्ठितं वै किल ते दाल्भ्य साम, यस्त्रेतिह ब्रूया-न्मूर्जा ते विपतिष्यतीति मूर्जा ते विपतेदिति॥ ६६ ।। ६ ।। हन्ताहमेतद्र-गवनो वेदानीति, विद्धोति होत्राच, त्र्यमुख्य लोकस्य का गतिरित्यरं लोक इति होत्राच, अस्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकमित-नयेदिति होवाच, प्रतिष्ठां वयं लोक १९ सामामिस १९ स्थापयामः, CC-0प्रतिकार स्वधिकारा प्रावहित्समें वित्ति अवस्थित है प्रवाहणो जैवलिखवाच, अन्तद्वे किल ते शालावत्य सामः यस्त्रेति व्रूया-न्मूर्द्धो ते विपतिष्यतीति, मूर्द्धाते विपतेदिति। इन्ताइमेतद्भगवतो वेदानीति, विद्धोति होवाच । ७१॥ ८ ।

इति ऋष्ट्रमः खरंडः ॥ ८ ॥

नवमः खग्डः।

श्रस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच; सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त श्राकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्या वैश्वो ज्यायानाकाशः परायणम् ॥ ७२ ॥ १ ॥स एष परावरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः ; परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकान् जयित, य एतदेवं विद्वान् परोवरीया १० समुद्गीथमुपास्ते ॥ ७३ ॥ २ ॥ त १० हैतमतिधन्या शौनक उदरशाण्डित् यायोक्त् वोवाच यावत्त एनं प्रजायामुद्गीथं वेदिष्यन्ते, परोवरीयो हैश्यस्तावद्-सिम्होंके जीवनं भविष्यति॥ ७३ ॥ ३ ॥ तथामुष्मिहोंके लोक इति, स य एतदेवं विद्वानुपास्ते परोवरीय एव हास्यासिमहोंके जीवनं भवित्वति, तथामुष्मिहोंके लोक इति, लोक लोक इति ॥ ७४ ॥ ४ ॥

इति नवमः खरहः ॥ ९ ॥

#### दशमः खर्दः

मटचोहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोपस्तिह चाक्रायण इभ्य प्रामे प्रद्राणक ख्वास ॥ ७५ ॥ १ ॥ स हेभ्यं कुरमाषान खादन्दं विभिन्ने त १५ होवाच – नेतोऽन्ये विद्यन्ते, यच ये म इम उपनिहिता इति ॥७६॥ २ ॥एतेषां मे देहीति होवाच, तानस्मै प्रदर्शे, हन्तानुपान भिति, उन्हिष्ठहरू विक्रमाण्यात १०० स्थादिति होविष्टि ॥ १०५० विक्रमाण स्विदेतेऽ प्युन्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमिमान खादिश्वित होवाच कामा म उद्पानिमिति ॥ ७८ ॥ ४॥ स ह खादित्वातिशेषान जायाया आजहार, साप्र एव सुमित्ता वभूव, तान् प्रतिगृह्य निद्धी ॥ ७८॥ ५ ॥स ह प्रातः सिक्तहान ख्वाच- बद्धतान्नस्य लभेमिह, लभेमिह मनमात्रा १७ राजासौ यक्ष्यते, स मा सर्वे रात्विज्येष्ट्र यो-तेति ॥ ८० ॥ ६ ॥ त जायोवाच हन्त पत इम एव कुल्साषा इति, तान् खादित्वामुं यज्ञं विततमेयाय।। ८१ ॥ ७ ॥ तत्रोद्गत्त्रु नास्तावे स्तोध्यमाग्णानुपोपाववेश । स ह प्रस्तोतारमुवाच ॥ ८२॥ ८॥ प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, ताञ्च दिविद्वान् प्रस्तोष्यसि, मूर्द्धा ते विपतिष्यतीति ॥ ८३ ॥ ६ ॥ एवमेवोद्गातारसुवाचोद्गातर्था देवतोद्गीथमन्वायत्ता ताञ्चेदिवद्वानुद्गास्यसि मूर्द्धाते विपति-ष्यतोति ॥ ८४ ॥ १० ॥ एवमेव प्रतिहत्तोरमुवाच् । प्रतिहत्तेर्या प्रतिहारमन्वायत्ता ताञ्चेदविद्वान् प्रतिहरिष्यसि मूर्द्धो ते विपतिष्यतीति, ते ह समारतास्तूष्णीमासाञ्चिक्रिरे ॥ ८५ ॥ ११ ॥

इति दशमः खग्डः ॥ १०॥

### एकाद्शः खराडः ।

श्रथ हैनं यजमान उवाच । मगवन्तं का ऋहं विविदिषाणीति, उषितरिसा चाक्रायण इति होवाच ॥ ८५ ॥ १॥ स होवाच मगवन्तं वा श्रहमेमिः सर्वेरात्विज्यैः पर्य्योषषम् । मगवतो वा श्रहमिवत्त्यान्यानवृषि ॥ ८६ ॥ २॥ मगवा ५० स्वेव मे सर्वेरात्वि-ज्यैरिति, तथेत्यथ तहेत एव समितसृष्टाः स्तुवताम् । यावत्वेभ्यो धनं दिश्चास्तिवन्समे दिशी इति । वत्रिति हो यजमाने ख्वाचि ॥ ८७ भाष्ट्र।। अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद, प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, ताश्च दिवद्वान् प्रस्तोष्यसि मूर्द्वा ते विपतिष्यतीति मा मगवान बोचत् कतमा सा देवतेति ॥ ८८ ॥ ४॥ प्राण् इति होवाच, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राण्मेवाभिसंविशन्ति प्राण्मभ्युज्ञिहते, सैषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, ताश्चे देविद्वान प्रास्तोष्यो मूर्द्वा ते व्यपति-व्यत्, तथोक्तस्य मयेति ॥ ८६॥ ५॥ अथ हैनमुद्गातोपससाद, उद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वायत्ता ताञ्च दविद्वानुद्रास्यसि मूर्जा ते त्रिपतिब्यतीति मा भगवानवोचत्; कतमा सा देवतेति ॥ ९० ॥ ६ ॥ आदित्य इति होवाच, सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यादित्यमुचैः सन्तं नायन्ति, सेषा दैवतोद्गोथमन्वायत्ता ताञ्चेदविद्वानुद्गास्यो मुद्धी ते व्यपतिष्यत् तथोक्तस्य मयेति ॥ ९१ ॥ ७ ॥ अथ हैनं प्रति-हर्त्तोपससाद, प्रतिहर्त्त यी देवता प्रतिहारमन्वायत्ता, ताञ्चेदविद्वान प्रतिहरिष्यसि मूर्द्धी ते विपतव्यतीति मा भगवानबोचत्; कतमा सा देवतेति ।। ९२ ॥ ८ ॥ अन्नमिति होवाच ; सर्वीणि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति, सैषा देवता प्रतिहारमन्वा-यत्ता, ताब्देदविद्वान् प्रयहरिष्यो मूर्द्वा ते व्यणितष्यत् तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति॥ ९३॥ ६

इति एकादशः खएडः ॥ ११ ॥

द्वाद्शः खग्दः॥

अथातः शौव उद्गीयः, तद्ध वको दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेयः खाष्यायमुद्धजान्नाकाकिष्ठि प्राकृषिकि अपीक्षायम् ्रवान उपसमेत्योचुरंत्रं नो सगवानागायतु अशनायाम वा इति ।। ९५ ।। ॰।। तान् होवाचेहैव मा प्रातकपसमीयातेति । तद्ध वको दाल् भ्यो ग्लावो वा मैत्रे यः प्रतिपालयाञ्चकार ।। ९६ ।। ३ ।। ते ह यथैवेदं वहिष्पवमानेन स्तोध्यमाणाः सप् रच्धाः सर्पन्तीत्येवमास-स्रुप्ते ह समुप्रविद्य हिं चक्रुः ।। ९७ ।। ४ ।। छो ३ सदा ३ मोम् ३ पिवा ३ मोम् ३ देवो वक्णः प्रजापितः सविता २ त्रामहा २ हरदन्त्रपते ३ ऽन्नमिहा २ हरा २ हरो ३ मिति ।। ९८ ।। ५ । इति द्वादशः खरडः ।। १२ ॥

#### वयोदशः खग्डः॥

अयं वाव लोको हाउकारो वायुहीइकारइचन्द्रमा अथकारः।
आत्मेहकारोऽग्निरीकारः ॥ ९९॥ १॥ आदित्य उकारो निहव
एकारो विश्वेदेवा औहोयिकारः प्रजापितिहिकारः प्राणः खरोऽन्न'
या वाऽिवराट् ॥ १००॥ २॥ अनिकक्तस्त्रयोदशः स्तोभः सञ्चरो
हुङ्कारः॥ १०१॥ ३॥ दुग्धेऽस्मै वाग् दोहं यो वाचो दोहः, अन्नवाननादो भवति, य एतामेव १७ साम्रामुपनिषदं वेदोपनिषदं
वेदेति॥ १०२॥ ४॥

इति त्रयोदशः खएडः !।

## इति प्रथमोऽध्यायः॥

# द्वतीयोऽध्यायः।

--\*0\*--

#### प्रथमः खग्दः॥

समस्तस्य खलु साम्र उपासन १० साघु, यत् खलु साघु तत् सामेत्याचचते, यदसाघु तदसामेति ॥ १०३॥ १॥ तदुताप्याहुः साम्र नसुपागादिति—साघुनैनमुपागादित्येव तदाहुरसाम्र नमुपागा-दित्यसाघुनैनमुपागादित्येव तदाहुः॥ १०४॥ २॥ श्रथोताप्याहुः साम नो वतेति, यत् साघु भवित साघु वतेत्येव तदाहुः। श्रसाम नो वतेति यदसाघु भवत्या साघुवतेत्येव तदाहुः॥ १०५॥ ३॥ स य एतदेवं विद्वान् साघु सामेत्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेन १० साधवो धर्मसो श्रो च गच्छ युरुप च नमेयुः॥ १०६॥ ४॥

इति प्रथमः खएडः।

#### द्वितीयः खएडः।

लोकेषु पञ्चविध १० सामोपासीतः, पृथिवी हिङ्कारः । श्राप्तः प्रस्ताबोऽन्तरित्त मुद्रीय श्राहित्यः प्रतिहारो द्यौ निधन मित्यूई वेषु ॥,१०८॥ १॥ श्रथावृत्ते षु द्यौहिङ्कार श्रादित्यः प्रस्तायोऽन्तरित्त सुद्रीथोऽग्निः प्रतिहारः पृथिवी निधनम् ॥१९०९॥ २॥ सहपन्ते हास्मै लोका ऊर्द्ध वाश्चावृत्ताश्च, य एतदेवं विद्वाहोंकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥ ११०॥ ३॥

CC-0. Mumukshu Bhaर्बात र्यास्थाती . Digitized by eGangotri

### तृतीयः खग्डः।

वृष्टी पश्चिव्य १० सामोपासीत, पुरोवातो हिङ्कारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीयो विद्यातते स्तनयति स प्रतिहार उद्-गृह्णति तिन्नधनम् ॥ १११ ॥ १॥ वर्षति हास्मै वर्षयति ह य एतदेवं विद्वान् वृष्टी पश्चिविध १० सामोपास्ते ॥ ११२ ॥ २ ॥ इति तृतोयः खरडः ।

चतुर्थः खराडः।

सर्वास्तप्सु पश्चिवध १७ सामोपासीत, मेघो यत संप्रवते स हिङ्कारो यद्वर्षति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथो याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम् ॥ ११३ । १॥ न हाप्सु प्रौत्यप्सुमान् मवतिः, य एतदेवं विद्वान् सर्वोस्वप्सु पश्चिवध १७ सामोपास्ते ॥ ११४॥ २॥

इति चतुर्थः खरडः ॥ ४॥

#### पंचमः खग्रहः।

ऋतुषु पश्चिविध १९ सामोपासीत; वसन्तो हिङ्कारो श्रोषाः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरत् प्रतिहारो हेमन्तो निधनम् ॥ ११५॥ १॥ कल्पन्ते हास्मा ऋतवः, ऋतुमान् भवति; य एतदेवं विद्वानृतुष् पश्चिविध १९ सामोपास्ते ॥ ११६॥ ५॥

इति पञ्चमः खएडः।

#### षष्ठः खग्डः।

पशुषु पश्चिविध १९ सामोपासीत, श्रजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽद्याः प्रतिहारः पुरुषो निधनम् ॥ ११७ ॥ ।॥ मवन्ति हास्य पशवः पशुमान् मवति य एतदेवं विद्वान् पशुष पश्चिवध १५ स्नामोपास्ते ॥ ११८ ॥ २ ॥

इति षष्टः खराडः।

#### सप्तमः खगडः।

प्राणेषु पश्चिविध १७ परोवरीयः सामोपासीत प्राणो हिङ्कारो वाक् प्रस्तावश्चसुरुद्रीयः श्रोत्र' प्रतिहारो मनो निधनं, परोवरीया १७ सि वा एतानि ॥ ११९॥ १ परोवरीयो हास्य मवित परोवरी-यसो ह लोकान् जयित, य एतदेवं विद्वान् प्राणेषु पश्चिविधं परोवरीयः सामोपास्त इति तु पश्चिविधस्य ॥ १२०॥ २

इति सप्तमः खरुडः।

#### अष्टमः खग्दः।

अथ सप्त विधस्य, वाचि सप्तविध १० सामोपासीत, यत् किञ्च वाचो हुमिति, स हिङ्कारो यत् प्रेति स प्रस्तावो यदेति स आदिः ॥ १२१ ॥ १ ॥ यदुदिति स उद्गीशो यत् प्रतीति स प्रिहहारो यदुपेति स उपद्रवो यज्ञीति तिन्नधनम् ॥ १३३ ॥ ३ दुःधे ऽस्मे वाग्दोहं या वाचो दोहः अन्नवानन्नादो भवति य एतदेवं विद्वान् वाचि सप्तविध १० सामोपास्ते ॥ १३३ ॥ ३ ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Zaranaarta laction. Digitized by eGangotri

#### नवमः खरहः।

अथ खल्बमुमादित्य असम् विष्य असामी पासीत सर्वदा समस्तेन साम, मां प्रति मां प्रतीति सर्वेश समस्तेन साम ॥१२४॥१॥ तस्मित्रि-मानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्यात्, तस्य यत् पुरोदयात् स हिङ्कारस्तदस्य पशवोऽन्वायत्तास्तस्मात्ते हिं कुर्वन्ति हिङ्कार भाजिनो ह्योतस्य साम्रः ॥ १२५ ॥ २ ॥ अश्र यत् प्रथमोदिते स प्रस्तावः तदस्य मनुष्या अन्वायत्ताः ; तस्मात्ते प्रस्तुतिकासाः प्रश 😲 सा कामाः; प्रस्तावमाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ १२६ ॥ ३ ॥ अथ यत् सङ्गववेलाया 😗 स त्रादित्यस्तदस्य वया 😗 स्यन्वाय--त्तानिः; तस्मात्तान्यन्तरिचेऽनारम्बणान्यादायात्मानं परिएतन्ति आदि-मोजीनि ह्ये तस्य साम्न: ॥ १२० ॥ ४ ॥ अथ यत् सम्प्रति मध्यन्दिने सं उद्गीथस्तदस्य देवा अन्वायत्ताः; तस्मात्ते सत्तमाः प्राजा-पत्यानाम्, उद्गीयमाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ १२८ ॥ ५ ॥ श्रय यदूर्द्ध् वं मध्यन्दिनात् प्रागपराह्णात् स प्रतिहारः, तदस्य गर्भा अन्वा-यत्तास्तरमात्ते प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रतिहार भाजिनो ह्योतस्य साम्नः ॥ १२८ ॥ ६ ॥ ऋथ यर्द्ध्व मपराह्वात् प्रागस्तमयात् स उपद्रवः, तदस्यार्णया अन्वायत्ता स्तरमात्ते पुरुषं दृष्ट् वा कत्त् 🎌 **रवभ्रमित्युपद्रवन्ति, उपद्रव भाजिनो ह्य तस्य साम्नः ॥ १२९ ॥ ७ ॥** अथ यत् प्रथमास्त्रमिते तन्निधनं, तद्स्य पितरोऽन्वायत्तास्तस्मात्तान् निद्धतिः; निधन भाजिनो ह्येतस्य साम्नः एवम् खल्बमुमादित्य 🎱 सप्तविध 😲 सामोपास्ते ॥ १३० ॥ ८॥

CC-0. Mumukshu Bhawan and Articologies. Digitized by eGangotri

#### दशमः खगडः।

श्रथ खल्वात्ससम्मित्मतिमृत्यु सप्तविष ए सामोपासीत । हिङ्कार इति ज्यन्तरं प्रस्ताव इति ज्यन्तरं, तत् समम् ॥ १३१ ॥ १ ॥ श्रादिरिति दृथन्तरं प्रतिहार इति चतुरन्तरम्, तत इहैकं तत् समम् ॥१३३॥२॥ उद्गोथ इति ज्यन्तरमुपद्रव इति चतुरन्तरं, त्रिमिस्निमः समं भवत्यन्तरमितिशिष्यते, ज्यन्तरं तत् समम् ॥१३३॥३॥निधन-मिति श्रन्तरं तत् सममेव भवति तानि ह वा एतानि दृ विश्वशिति रन्तराणि ॥१३४॥ ४॥ एक विश्वशित्यादित्यमाप्रोत्येकविश्वशो वा इतोऽसावादित्यो द्वाविश्वशेन परमादित्याज्ञयति तन्नाकं तद्विशोकम् ॥१३५॥ १॥ श्राप्तोति हादित्यस्य जयं, परोहास्यादित्य जयाज्ञयो मवति, य एतदेवं विद्वानात्मसम्मितमितमृत्यु सप्तविष ए सामो-पास्ते सामोपास्ते ॥१३६॥ ६॥

दशमः खरहः ॥ १०॥

### एकादशः खराउः

मनो हिङ्कारो वाक् प्रस्तावश्चक्षुरुद्गांथः श्रोत्रं प्रतिहारः प्राणो निधनम्; एतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतम् ॥ १३७ ॥ १ ॥ स य एवमे-तद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद, प्राणी मवित, सर्वमायुरेति ज्योग् जीवित महान् प्रजया पश्चिमभैवित महान् कीर्त्याः महामनाः स्यातः तद् ज्ञतम् ॥ १३८ ॥ २ ॥

#### इति एकादशः खएडः।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

# द्वादशः खरांडः।

अभिमन्थात स हिङ्कारा धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलित स जद्गीथोऽङ्गारा मवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यित तिन्नधन् स्पृष्ट उपशाम्यित तिन्नधनमेतद् रथन्तरमग्नौ प्रोतम् ॥१३९॥१ स य एव-मेतद् रथन्तर मग्नौ प्रोतं येद, ब्रह्मवर्च स्थनादो भवित सर्वमायुरेति ज्योग् जीवित महान प्रजया पशुभिभविति महान् कीन्यी; न प्रत्यङ्-ङिम माचामेन्न निष्ठोवेत्, तद् ब्रतम्॥१४०॥२

इति द्वादशः खर्डः।

# व्रयोद्शः खराडः।

उपमन्त्रयते स हिङ्कारो जायते स प्रस्तावः स्त्रिया सह शेते स उद्गीधः प्रति स्त्रीं सह शेते स प्रतिहारः कालं गच्छिति तिन्नधनं पारं गच्छिति तिन्नधनम्, एतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम् ॥ १४१ ॥ १ ॥ स य प्रवमेतद् वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद, मिथुनी भवित मिथुना निमथुनात् प्रजायते सर्वमायुरेति ज्योग् जीवित महान् प्रजया पशु-मिभैवित महान् कीर्र्याः न काञ्चन परिहरेतः तद् व्रतम् ॥ १४२ ॥ २ ॥

त्रयोदशः खगडः।

# चतुर्दशः खर्दः।

उद्यन् हिङ्कार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गोथोऽपराह्णः प्रितिहारीऽस्तं धानिधनमः, ऐतद् धृहंदिगद्ये भ्रेतिम् ति १४३० ॥ स य एवमेतद् दृहदादित्ये प्रोतं यद्, तेजस्व्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग् जीर्यात महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्र्या । तपन ं न जीनन्देत, तद् व्रतम् ॥ २४४ ॥ २ ॥

इति चतुर्दशः खग्डः।

#### पञ्चदशः खराडः।

श्रश्राणि संप्तवन्ते स हिङ्कारो मेघो जायते स प्रस्तावा वर्षति स उद्गोश्रो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तिन्नधनम्। एतद्वै रूपं पर्जन्ये प्रोतम् ॥ १४५॥ १॥ स य एवमेतद्वै रूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद, विरूपाणुश्च सुरूपाणुश्च पश्नवरुन्धे, सर्वमायुरेति, ज्योग् जीवति, महान् प्रजया पशुभिभैवति, महान् कीर्त्याः, वर्षन्तं न निन्देत् तद् व्रतम् ॥ १४६ ॥ २॥

इति पश्चदशः खएडः।

### पोडशः खएडः।

वसन्तो हिङ्कारो प्रोष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरत् प्रतिहारो हेमन्तो निधनम्, एतद्वै राजमृतुषु प्रोतम् ॥ १४७ ॥ १ ॥ स य एवमेतद्वैराजमृतुषु प्रोतं वेदः विराजित प्रजया पशुमि प्रह्मवर्ष्य सेन सर्वमायुरेति ज्योग् जीवित महान् प्रजया पशुमिर्भवित महान् कीर्त्याः ऋतून्न निन्देत्, तद् व्रतम् ॥ १४८ ॥ २ ॥

इति षोडशः खएडः।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Cellection. Digitized by eGangotri

#### सत्दशः खगडः।

पृथिवो हिङ्काराऽन्तिर सं प्रस्त. वा चौरुद्गांथो दिशः प्रतिहारः समुद्रो निधनम्, एताः शक्कर्यो लोकष् प्रोताः ।। १४९ ॥ १ ॥ स.च एवमेताः शक्कर्यो छोकेषु प्रोता वेदः, लोकोभवित सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान् प्रजया पशुभिभैवित महान् कीर्र्यो ; लोकान्नः निन्देतः तद् व्रतम् ॥ १५० ॥ २ ॥

इति सप्तद्शः खएडः।

#### ग्रष्टादशः खरा ६ः।

श्रजा हिङ्कारोऽवयः प्रसावो गाव उद्गोथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्, एता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥ १५५ १॥ स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेदं, पशुमान् भवति सबैमायुरेति ज्याग्जीवति महान् प्रजया पशुभिभवति महान् कीत्त्याः पशूश्र निन्देतः तद् त्रतम् ॥ १५२ ॥ २ ॥

इति ऋष्टादशः खएडः।

### ऊनविंशः खराडः।

लोम हिङ्कारस्त्वक् प्रस्तावो मा १९ समुद्गीथोऽस्थि प्रतिहारो मजा निधनम्, एतद् यज्ञायज्ञीय मङ्गेषु प्रोतम् ॥१५३॥ १॥ सत्य एवमेतद् यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतं वेद श्रङ्गी मवित नाङ्गेन विहूच्छे वि सर्वमायुरेति क्षान्योग्जीवतिक भाहाम् प्रजायाक प्रशुपिकीविति Gauहाम् कीर्त्या, संवत्सरं मञ्ज्ञो नाइनीयात, तद् व्रतं, मज्ज्ञो नाओयादिति वा ॥ १५४ ॥ २ ॥

इति ऊनविंशः खराडः।

# विंशः खग्डः।

ऋशिहिङ्कारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नस्त्राणि प्रति-हारश्चन्द्रमा निधनम्; एतद् राजनं देवतासु प्रोतम् ॥ १५५ ॥ १ ॥ स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदैतासामेव देवताना १९ सलोकता १९ सार्व्टिता १९ सायुज्यं गच्छति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान् प्रजया पशुमिभैवति महान् कीर्त्याः ब्राह्मणान् न निन्देत्, तद् व्रतम् ॥ १५६ ॥ २ ॥

इति विंशः खएडः।

### एकविंशः खगडः।

त्रयी-विद्या हिङ्कारस्वय इमे लोका स प्रस्तावोऽग्निर्वायुरादित्यः स उद्गीथो नक्तत्राणि वया १० सि मरीचयः स प्रतिहारः सर्पा-गन्धर्वाः पितरस्तित्रधनम्; एतत्साम सर्विसम् प्रोतम् ॥ १५७ ॥ १ ॥ सय एवमेतत् साम सर्वे सिम् प्रोतं वेद, सर्व १० स्मवित ॥१५८॥ रा। तदेष इलोको यानि पश्चधा त्रीणि, त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः परमन्य-दिस्त ॥ १५९ ३ ॥ यस्तद्वेद स वेद सर्व १० सर्वो दिशो विलमस्मै इरन्ति सर्व सस्मीत्युपासीत, तद् व्रतं तद् व्रतम् ॥ १६० ॥ ४॥

CC-0. Mumukshu Bhawaद्वसिग्यक्वडियाध्यस्टि ditized by eGangotri

### द्वाविंशः खराडः।

विनर्दि साम्रो वृणे पशव्य मित्यग्ने रुद्गीथोऽनिरुक्तः प्रजापते-निरुक्तः सोमस्य मृदु इलक्ष्णं वायोः इलक्ष्णं वलवदिन्द्रस्य क्रौञ्चः ृ वृहस्पतेरपष्त्रान्तं वरुणस्य, तान् सर्वानेवोपसेयेत वारुण् त्येव वर्ज-येत् ॥ १६१ ॥ १ ॥ अमृतत्वं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्, स्वधां ंपितृभ्य आशां मनुष्येभ्यस्तृगोदकं पशुभ्यः खर्गं लोकं यजमाना-यात्रमात्मन त्रागायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तःस्तुवीत॥१६२॥२॥ सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः सर्वे उष्माणः प्रजापतेरात्मानः सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मानस्तं यदि खरेषूपालभेतेन्द्र १७ शरणं प्रपन्नोऽभूवम् स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येनं ब्रूयात्।। १६३ ॥ ३ ॥ त्रथः यद्ये नसुष्मसूऽ-पालभेत प्रजापति १९ शरणं प्रपन्नोऽवन् स त्वा प्रति पेक्ष्यतीत्येन ब्रू यात । अथ यद्ये नि : स्पर्शेषूपालभेत मृत्यु ए शर्गा प्रपन्नो-भूवम्, सत्वा प्रति धक्ष्यतीत्येनं ब्रूयात् ॥ १६४ ॥ ४ ॥ सर्वो स्वरा घोषवन्तो वलवन्तो वक्तव्याः, इन्द्रे बलं द्दानीति । सर्वे उष्माणोऽ-श्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्याः प्रजापतेरात्मान परिद्दानीति, सर्वे स्पर्शा लेशेनानिमिनिहता वक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति मा १६२ ॥ ५॥

इति द्वाविंशः खगडः।

### व्रयो विंशः खरादः।

त्रयो धर्मास्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानिमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मकिर्याधार्यकेशम्ब्रह्मवासी व्यव्हतीयोऽस्यन्तमात्मान्यार्थकुलेऽन इति त्रयोविंशः खएडः ।

# चतुविंशः खग्दः।

ज्ञह्म वादिनो वदन्ति—यद्वस्नां प्रातः सवनिश्रुह्मणां माध्य-निदनिश्रुश् सवनमादित्यानाश्च विश्वेषाश्च देवानां तृतीय सवनम् ॥ १६९ ॥ १ ॥ क तर्हि यजमानस्य लोक इति. स यस्तं न विद्यात् कथं कुर्याद्थ विद्वान् कुर्यात् ॥ १७० ॥ २ ॥ पुरा प्रात रनुशक-स्योपाकरणाज्जपनेन गाईपत्यस्योदङ्मुख उपविश्य स वासव १९० सामामिगायित ॥ १७१ ॥ ३ ॥ लो ३ कहारमपावा ३ णू ३ ३ पश्येम त्वा वय ९७ रा ३ ३ ३ ३ ३ हू ३ म श्रा ३ ३ व्या ३ मो ३ श्रा ३ २ १ १ १ इति ॥ १७२ ॥ ४ ॥ श्रा अय जुहोति नमोऽप्रये पृथिवीचिते लोकचिते लोकं मे यजमानाय विन्दैष व यजमानस्य लोक एतास्मि ॥ १७३ ॥ ५ ॥ श्रा अय यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजिह परिधितत्यु क्त्वोत्तिष्ठतिः तस्मै वसवः प्रातः सवनिश्व सम्प्रयेष्ट्यान्ति ॥ १७४ ॥ १ ॥ स्वत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजिह परिधितत्यु क्त्वोत्तिष्ठतिः तस्मै वसवः प्रातः सवनिश्व सम्प्रयेच्छन्ति ॥ १७४ ॥ ६ ॥ ध्रा स्विनस्थापाकः

रणाज्ञघनेनामी श्रोयस्योदङ्मुख उपविश्य स रौद्र सामाभिगा-यति ।। १७५ ॥ ७ । लो ३ कद्वारमपाना ३ र्णू ३ ३ पश्येम त्वा वयं वेरा ३३३३३ हू ३३ इया ३३ ज्या ३ यो ३ इया ३ २१ १ १ इति ।। १७६ ।। ८ । अथ जुहोति नमो वायवेऽन्तरिच्चित्ते लोकि चते लोकं मे यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि ।। १७७ ॥ ९ ॥ स्त्रत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजिह परिघ ंमित्युक्त्वोत्तिर्वतः; तस्मै रुद्रा माध्यन्दिन १० सवन१७ सम्प्रयच्छन्ति ॥ १७८॥ १०॥ पुरा तृतीय सत्रनस्योपाकरणाज्ञयने नाह्वनी-स्योरङ्मुख उपविषय स आदित्य 😲 स वैश्वदेव 😲 सामामि गायित ।। १७६ । ११ ॥ लो कद्वारमपावा ३ ग्रु 🔰 ६ पद्येम त्वा वय १७ स्वारा ३३३३३ हू ३ म् आ ३३ इगे ३ यो ३ आ ३२१११ इति ॥ १८० ॥ १२ ॥ त्रादित्यमथ व देशदेव लो ३ कद्वारमपावा ३ र्णू ३ ३ पश्येम त्वा वय १७ साम्रा ३ ३ ३ ३ । हू ३ म् ३ च्या ३ ३ ज्या ३ यो ३ च्या ३ २ १ ११ इति । ८१।।१३।। अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विद्येभ्यश्च देवेभ्यो दिविचिद्ग यो लोकचिद्भ्यो लोकं मे यजमानाय विन्दत, एप वै यजमानस्य लोक एतास्मि ।। १८२ ॥ १४ ॥ ऋत्र यजमानः परस्तादायुवः स्वाहापहत परिचिमत्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥ १८३ ॥ १५ ॥ तस्मा त्रादित्यश्च विद्वेच देवास्तृतीय सवन्ध सम्प्रयच्छन्त्येष ह व यज्ञस्य मात्रा वेद, य एवं वेद् य एवं वेद् ॥ १८४॥ १६ ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanesi Gollection Digitized by eGangotri

इति चतुर्विशः खग्डः।

# तृतीयोऽध्यायः।

# प्रथमः खग्रहः।

,श्रासौ वा श्रादित्यो देवमयु, तस्य द्यौरेव तिरश्चीनवशुशोऽन्त-्रिचमपूरो मरीचयः पुत्राः॥ १८५॥ १॥ तस्य ये प्राज्ञो रदम-यस्ता एवास्य शाच्यो मधुनाड्यः। ऋच एव मधुकृतः ऋग्वेद एव पुष्पं, ता व्यमृता त्राप स्ता वा एता ऋचः ॥ १८३ ॥ २॥ एत मृग्वेद्मभ्यतप 😲 स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्य्यमन्नाद्य 😲 रसोऽनायत ॥ १८७ ॥ ३ ॥ तर्व्यत्तरत्तदादित्यमितोऽश्रयत् तद्वा यतंद् यदेतदादित्यस्य रोहित १५ रूपम् ॥ १८८ ॥ ४ ॥

प्रथमः खएडः।

# द्वितीयः खरहः।

अथ येऽस्य द्त्रिणा रश्मयस्ता एशस्य द्त्रिणा मधुनाड्या ्यजू९७ ब्येव मधुकृतो यजूर्वोद एव पुष्पं, ता अमृता आप: ।। १८९ ।। १ ॥ तानि वा एतानि यजू १७ ध्येतं यजुर्वेदमभ्य-तप १७ स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वोय्य मन्नाद्य रसोऽ-जायत ॥ १९०॥ २ ॥ तद्वयत्तरत्तदादित्यमिन्तोऽश्रयत्, तद्वा एतद् यदेतदादित्यस्य गुक्र १५ रूपम् ॥ १९१ ॥३॥

### तृतीयः खगडः।

श्रय येऽस्य प्रत्यञ्चो रक्षमयस्ता एवास्य प्रतीच्चो मधुनाड्यः, सामान्येत्र मधुकृतः सामवेद एव पुष्पं, ता श्रमृता श्रापः ॥१९२॥१॥ तानि वा एतानि सामान्येत ९७ सामवेद १४यतप ९७ स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्ध्यमन्नाद्यं रसोऽजायत ॥ १९३ । २ ॥ तद्व्यत्तर त्तदादित्यमभितोऽश्रयत्, तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य कृष्ण ९७ रूपम् ॥ १९४॥ ३॥

इति तृतीय: ख़एड: ।

### चतुर्थः खगडः ॥

त्राय येऽस्योदञ्चो रत्रमयस्ता एवास्योदीच्यो सधुनाड्योऽय-वीङ्गिरस एव मधुकृत इतिहास पुराणपुष्पं, ता त्रमृता त्रापः ॥ १९५ ॥ १ ॥ ते वा एतेऽथर्वाङ्गिरस एतिदितिहासपुराणम-भ्यतप १० स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाचः रसोऽ-जायत ॥ १९६ ॥ २ ॥ तद्वयच्चरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्, तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य परं कृष्ण् १० हपम् ॥ १९७ ॥ ३ ॥

इति चतुर्थः खएडः।

#### पञ्चमः खगदः।

त्रथ येऽस्योद् ध्वा रइमयस्ता एवास्योर्द्ध्वा मधुनाड्यो गुह्या एवादेशा मधुकृतो ब्रह्मेच पुष्पं, ता अमृता आपः ॥ १९८॥ १॥ तेवाः पत्रे सुद्धाः आदेशाः एवद् ब्रह्मा स्याद्धाः अभिकास्यासितसस्य अस् इन्द्रियं वोग्यंमन्नाद्य १० रसोऽजायत ॥ १९९ ॥ २ ॥ तद्व्यत्तर-सदादित्यमभितोऽश्रयत्, तद्वा एतद् यदैतदादित्यस्य मध्ये ह्योमत इत्र ॥ २०० ॥ ३ ॥ ते वा एते रसाना १० रसाः, वेदा हि रसा-स्तेषामेते रसाः तानि वा एतान्यमृतानाममृतानि, वेदा ह्यमृतास्तेषा-मेतान्यमृतानि ॥ २०१ ॥ ४ ॥

इति पश्चमः खएडः।

### षष्ठः खगडः।

तद् यत् प्रथमममृतं तद् वसत्र उपजीवन्त्यग्निना मुखेन, न वै देवा अश्रन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यन्ति ॥ २०२ ॥ १ ॥ त एतदेव रूपमिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥ २०३ ॥ २ ॥ स य एतदेवामृतं वेद् वसूनामेवैको भूत्वाऽग्निनैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यति, स एतदेव रूपमिसंविशत्येतस्माद् रूपादुदेति ॥२०४॥३॥ स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चाद्स्तमेता वसूनामेव तावदाधिपत्यं-१७ स्वाराज्यं पर्य्येता ॥ २०५ ॥ ४ ॥

इति षष्टः खरहः।

#### सप्तमः खगडः।

श्रथ यद् द्वितीयममृतं, तद् रुद्रा उपजीवन्तोन्द्रे या मुखेन; न वे देवा श्रश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवामृत दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥ २०६॥ १॥ त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद् रूपादुद्यन्ति ॥ २०७॥ २॥ स य एतदेवममृत्रिक्षिक्षक्षार्र्यामिवैकी प्रतिवाद्यक्ष्य श्रीव मुखनितदेवामृत दृष्ट्वा तृष्यति, स एतदेव रूपमिसंविशत्येतस्माद् रूपादुदेति ।। २०८ ॥ ३ ॥ स यावदादियः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्विस्ता-वद् दृच्चिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता; रुद्राणामेव तावदाधिपत्य १७ स्वाराज्यं पय्येता ॥ २०९ ॥ ४ ॥

इति सप्तमः खएडः।

### ग्रष्टमः खराडः।

अथ यत् तृतीयत्रमृतं, तद्दादित्या उपजीवन्ति वक्षेत्र मुखेन, न वै देवा अश्वन्ति न पिवन्त्येत देवामृतं दृष्ट् वा तृत्यन्ति ॥२१०॥१॥ त एतदेव क्षपमिस्तिवशन्त्येतस्माद् क्ष्यादुद्यन्ति ॥ २११ ॥ र ॥ स्य एतदेवम्मृतं वेद, आदित्यानामेवको भूत्वा, वक्ष्येन वृत्ये स्वेततदेवामृतं दृष्ट् वा तृयति; स एतदेव क्षपमिस्तिवशत्यतस्माद् क्षपा मृतं दृष्ट् वा तृयति; स एतदेव क्षपमिस्तिवशत्यतस्माद् क्षपा दृदेति ॥ २१२ ॥ ३ ॥ स यावदादित्यो दिल्लाव उदेतोत्तातोऽस्तमेता द्विस्तावन पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेताऽऽदित्यानामेव तावदाधिपत्य १७ स्वाराज्यं पर्येता ॥ २१३ ॥ ४ ॥

इति श्रष्टमः खंग्डः।

#### नवमः खएडः।

द्या यहतुयंत्र हतं तत्महतं उपजितित्तं सोमेन मुखेन, न वै देवा द्यक्षत्तं न धित्र स्येतदेवाष्ट्रतं हर्ग्वा स्थ्यन्ति ॥ २१४ ॥ १ ॥ त एतदेव रूपमिसंविरा स्येततस्माद्र पादुग्यन्ति ॥ २१५ ॥ २ ॥ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by e Gangotri स य एतदेवाष्ट्रतं यह, महनामेत्रं को भूत्या स मेनेत्र मुखनतदेवाष्ट्रतं दृष्ट् वा तृष्यति, स एतदेव रूपमिसंविशत्येतस्माद् रूपादुदेति ॥ २१६ ॥ ३ ॥स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्त वदुत्तरत उदेता दक्षिणताऽस्तमेता मरुतामेव तावदाधिपत्य १५ स्वाराज्यं पर्येता । २१७ ॥ ४ ॥

इति नवमः खराडः।

# दशमः खग्डः।

अथ यत् पश्चमममृतं तत्साध्या उपजोवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न वै देवा अश्वन्ति न प्रवन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यन्ति ॥ २१८ ॥ १ ॥ स एतदेवा 'रूपमिसंविशन्त्येतस्माद्र पादुद्यन्ति ॥ २१८ ॥ २ ॥ स य एतदेवममृतं वेदं साध्यानामवैको भूत्वा ब्रह्मणैव मुखेनैतदेवा-मृतं दृष्ट्वा तृष्यति स एतदेव रूपमिसंविशत्येतस्माद्र पादुदेति ॥ २२० ॥ ३ ॥ स यावदादित्य उत्तरत उदेता दृष्ट्यातोऽस्तमेता द्विस्तावदूर्द्वं उदेताऽर्वागस्तमेता साध्यानामेव तावादाधित्य १ १ स्वान्यां पर्योतः ॥ २२१ ॥ ४ ॥

इति दशमः खरहः ॥ १०॥

### एकाद्शः खगडः।

श्रथ तत उर्द्ध्व उदेत्य नैवोदेता नास्तमेतैकलएव मध्ये स्थाता; तदेष इलोक: ॥ २२२ ॥ १ ॥ न ६ तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवास्तेना १७ सत्येन मा विराधिप ब्रह्मणेति ॥ २२३ ॥ २॥ न ह वा श्रास्मा उदेशि को जिस्सो जिल्ला जिल्ला के समुद्धिया है वास्मै टब्मविहं देवास्मै एतामेव' ब्रह्मोपनिषदं वेद ॥ २२४ ॥ ३ ॥ तद्धैतद् ब्रह्मा प्रजापतयः दशच, प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजाभ्यत्तद्धैतदुद्दालकायारुण्ये जेष्टाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोबाच ॥ २२५ ॥ ४ ॥ इदं वाव तज्ज्येष्टाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रू यात् प्रणाय्याय वाऽन्ते वासिने ॥ २२६ ॥ ॥ नान्यस्मै कस्मैचन यद्यप्यदमा इमामद्भिः परिगृहीतां धनस्य पूर्णां द्द्यात् एतदेव ततोभूय इत्येतदेव ततो भूय इति ॥ २२७ ॥ ६ ॥ इति एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥

# द्वादशः खगडः।

गायत्री वा इद्॰ सर्व भूतं यदिदं किञ्च वाग्वे गांयत्रो वाग्वा इद्फ सर्व भूतं गायति च त्रायते च । २ ८ 段 १ ॥ या वै सा गांयत्रीयं वाव सा—येयं पृथिन्यस्या 😲 हीद 📆 सर्व भूतं प्रति-ष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥ २२९ ॥ २ ॥ या वै सा पृथिवीयं वाव सा, यदिदमस्मिन् पुरुषे शारीरमस्मिन् होमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशोयन्ते ।। २३० ।। ३ ॥ यद्वै तत्पुरुषे शरोरिमदं बाव तद् यदिद्मस्मिन्नन्तः पुरुषे हृद्यम्, त्रस्मिन् हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥ २३१ ।। ४ ॥ सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री; तदेतद्वाभ्यनुक्तम् ॥ २३२॥ ५॥ तावानस्य महिमा ततो ज्याया अश्र पूरुषः । पादोऽस्य सर्वो भूतानि त्रिपादस्यास्तं यद्वै तद्ब्रह्मे तीदं वाव तद् योऽयं दिवोति ॥ ३३ ॥ ६ ॥ बहिद्धी पुरुषादाकाशः, यो वै स बहिद्धी पुरुषादाकाशः-Bhawan Varanasi प्राटियमन्ते पृष्टिक b असाशोप यो वे स्रोऽन्तः पुरुष त्राकाशः ॥ २३५ ॥ ८ ॥ त्रय वाव स योऽयमन्त-ह्र'दय त्राकाशस्तदेतत् पूर्णमप्रवर्त्तः; पूर्णामप्रवर्त्तनी ९७ श्रियं लभते, य एवं वेद ॥ २३६ ॥ ९ ।

इत द्वाद्शः खएडः ॥ १२ ॥

### वयोद्शः खगडः।

तस्य ह्वा एतस्य हृदयस्य पञ्च द्वसुषयः; स योऽस्य प्राङ्सुषिः स प्राण्यसञ्जाः स अ।दित्यस्तदेनते जोऽन्नागमित्युवासीत, तेजम्ब्या-न्त्रादो भवति, य एवं वेद ॥ ३३७:। १॥ अथ योऽस्य दिन्त्रण: सुषि: स व्यानस्तच्छ्रात्र 😲 स चन्द्रमास्त देतच्छ्राश्चयशश्चरेत्युपासीतः श्रीमान् यशस्वी भवति, य एवं वेद ॥ २३८॥ २॥ ऋथ योऽस्य प्रत्यङ् सुषः, सोऽपानः सा वाक् सोऽप्रि स्तरेतद् ब्रह्मवर्चसमन्नाद्यमित्यु पासीत, ब्रह्मवर्च स्यन्नादो भवति, य एव वेद् ॥ २३९ ॥ ३ ॥ अथ योऽम्योदङ् सुषिः स समानस्तन्मनः स पर्ज्ञन्यः, तरेतत् कीत्तिश्च व्युष्टिश्चे त्युपासीतः कीर्त्तिमान व्युष्टिमान् मवति य एवे वेद ॥ २ ० ॥ ४ ॥ अथ योऽस्योर्ङ् वः सुषिः स उदानः स वायु: स त्राकाशः; तदेनदोजश्च महश्चे त्युपास्रोत ; त्रोजस्वो महा-्खान् भवति य एव<sup>\*</sup> वेद् ॥ २४१ ॥ ५ ॥ ते वा एते पश्च ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः, स य एनानेव पश्च ब्रह्मपुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद ऋस्य कुले बीरो जायते; प्रतिपद्यते स्वर्ग लोकं. य एतानेव' पश्च ब्रह्मपुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान् वेद्॥ २४२ ॥ ६॥ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri श्रय यद्त: परो दिशे ज्योतिहीयते विश्वत: पृष्ठेषु सर्वता: पृष्ठेष्व नुत्तमेषूत्तमेषु लोकेषुः इदं वाव तद् यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतः ॥ २४३ ॥ ७ ॥ तस्येषा दृष्टिः —यत्र तद्स्मिञ्छ्र्रीरे स १९ स्पर्शेनोिष्णमानं बिजानाति तस्येषा श्रुतिः —यत्र तत् कर्णाविषगृद्ध निनद्मित्र नद्युरिवाग्नेरिव ज्वलत जपशृ्णोति तदेतदृष्ट्य श्रुतञ्चेसुपासोतः चक्षुष्यः श्रु तो भवति, य एवं येदं य एवं येदं॥ २४४ ॥८ ॥
इति त्रयोदशः खर्षेडः ॥ १३ ॥

# चतुर्दशः खंडः।

सर्व खिल्बदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । श्रथ खलु क्रुमयः पुरुषा तथा क्रुत्र्रिसिक्षीं पुरुषो भवति, तथेतः प्रेत्य मवति सक्रुतुं कुर्त्रोत ।। २४५ ॥ १ ॥ मनोमयः प्राण्यारीयो सःवरूपाः सत्यसङ्कल्प श्राकाशात्मा सर्व कर्मा सर्व कामः सर्व गन्धः सर्व रसः सर्व मिद्मभयात्तोऽवाक्यनाद्दः ॥ २४६ ॥ २ ॥ एष मे श्रात्मान्तर्ह् द्येऽणीयान् ब्रीहेर्वा यवाद्वा सर्व पाद्वा स्यामाकाद्द्वा स्यामाकत्यज्जाद्वा एष म श्रात्मान्तर्ह् द्ये ज्यायान् पृथिव्या ज्यायानन्तरित्वा ज्ज्यायान् दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः॥ २४७ ॥३॥ सर्वकम्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिद्मभ्यात्तोऽवान्यनाद्दः एष म श्रात्मान्तह् द्य एतद्ब्रह्मे तिमितः प्रत्यामिसम्माविस्तान्यनाद्दः एष म श्रात्मान्तह् द्य एतद्ब्रह्मे तिमितः प्रत्यामिसम्माविस्तान्यस्य स्यादद्वा न विचिकित्सास्तीति ह स्माह शायिङ्क्यः — शायिङ्क्यः ॥ २४८ ॥ ४ ॥

इति चतुर्दशः खग्डः। १४

### पञ्चदशः खंडः।

अन्तरिचोदरः कोशो भूमिवुभ्रौ न जोर्घ्यति, दिशोऽस्य स्रक्तयो द्यौरस्योत्तरं विल्ए स एष कोशो वसुधानस्तस्मिन् विश्वमितः ए श्रितम् ॥ २४९ ॥ १ ॥ तस्य प्राची दिग् जुहूर्नाम, सहमाना नाम दिच्या, राज्ञो नाम प्रतोची, सुभूता नामोदोची, तासां वायुर्वत्सः; स य एतमेव वायु दिशां वत्सं वेद, न पुत्ररोद् ए रोदिति; सोऽइ-मेतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद या पुत्ररोद 😲 रुदम् ॥ २५० ॥ २ ॥ श्रारिष्टं कोशं प्रपद्ये ऽसुनाऽसुनाऽसुना, प्रार्याप्रपद्ये ऽसुनाऽसुनाऽसुना, भूः प्रपद्ये ऽसुनाऽसुनाऽसुना, सुनः प्रपद्ये ऽसुनाऽसुनाऽसुना, स्वः प्रपद्ये -ऽमुनाऽमुनाऽमुना । २५१॥३॥ स यद्वोचं प्राण् प्रपद्ये इति प्राण्ो वा इद् 😗 सर्वं भूतं यदिदं किञ्च, तमेव तत् प्रापत्सि ॥२५२॥ ४॥ श्रथ यद्वोचं भूः प्रपद्य इति, पृथिवीं प्रपद्ये उन्तरित्तं प्रपद्ये दिवं प्रपद्य इत्येव तद्वोचम् ॥ २५३ ॥ ५ ॥ ऋथ यद्वोचं भुवः प्रपद्य इत्यग्निं प्रपद्ये वायुं प्रपद्ये ऋादित्यं प्रपद्य इत्येव तद्वोचम् ।। २५४।। ६ ।। श्रय यद्वीच १७ स्तः प्रपद्ये इत्यृग्वेदं प्रपद्ये यजुर्वेदं प्रपद्ये सामवेदं प्रपद्य इत्येव तद्वोचं तद्वोचम् ॥२५५॥॥

इति पञ्चदशः खएडः । १५

# षोड्शः खगडः।

पुरुषो बाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विश् शतिर्वर्षाः, तत् प्रातः सवनं, चतुर्विश् शत्यच्चरा गायत्री, गायत्रं प्रातः सवनं, तदस्य CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by e Gungotrica वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वावः वसवः एते होद् शु सव वासीन्तः

॥ २५१ ॥ १ ॥ तञ्चे देवस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत, स ब्रू ्रयात् प्राणाः वसव इदं मे प्रातः सवनं माध्यन्दिन् १७ सवनमनुसन्तनु तेति, माहं प्रायानां बसूनां मध्ये गङ्गौ विलोप्सीयत्युद्धैव तत ् एत्यगदो ह भवति ॥ २५७ ॥ २ ' त्र्यथ यानि चतुश्चःवारि 😲 शद्ध-्रषीिण तन्माध्यन्दिन 😲 सवनं, चतुश्चत्वारि 😲 शरदत्तरा त्रिष्टुप् . त्रैष्टुमं माध्यन्दिन 😲 सवनम्; तदस्य रुद्रा ऋन्वायत्ताः, प्राणा वाव रुद्राः, एते हीद १७ सवं१७ रोदयन्ति ॥ २५८ ॥ ३ ॥ तञ्च दे-, तिस्मन् वयसि कि श्विदुपतपेत्, स ब्रूयात-प्राणा रुदा इदं मे - माध्यन्दिन् सवनं तृतीय सदन अनुसन्तनुतेति माहं प्राणाना 😗 रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति॥२५१॥।॥ श्रथ यान्यष्ट्रचत्वारि 😲 शद्वर्षाणि, तत् तृतीय सवत्रम् । श्रष्ट्रच-त्वारि 😲 शद्त्रराजगती; जागतं तृतीय सवनं. तद्स्य।दित्या अन्वा-यत्ताः, प्रार्णा वाबादित्याः, एते हीद् 😲 सर्वमाद्दते ॥ २६० ॥ ५ ॥ तञ्चेदेर्तारमन् वयसि किश्चिदुपतपेत स त्र यात् प्राणा आदित्या इदं मे तृतोय सवनमायुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति ॥ २६१ ॥६ ॥ एतद्ध सम दं तद्विद्वानाह महीदास ऐतरेय: - स किं म एतद्पतपिस, योऽहमनेन न प्रेष्यामीति, स ह षोडशं वर्षशतं जीवति, य एवं वेद ॥ रहर ॥ ७ ॥

इति पोंड्शः खरडः ॥ १६॥

### सप्तद्शः खगडः।

स यद्शिशिषित यत्पिपासित यन्न रमते, ता अस्य दीन्नाः ।। २६३ ।। १ ।। अथ यद्भाति यत्पिवित यद्भते, तदुपसदैरेति ॥ २६४ ।। २ ।। अथ यद्सति यज्जन्ञति यन्मैथुनं चरित, स्तृत शस्त्रे-रेव तदेति ।। ३६५ ॥ ३ ॥ अथ यत् तपो दानमार्केवमिह ए सा सत्यवचनिमिति, ता अस्य दिन्न्णाः ।। २६६ ॥ ४ ॥ तस्मादाहुः सोध्यत्यसोदिति, पुनरुत्पादनमेवास्य तन्मरणमेवास्यावभृथः ।। २६० ॥ ५ ॥ तद्धैतद् घोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्रत्वोवाचाऽपिपास एव स वभूव, सोऽन्तवेलायामेतत् त्रयं प्रति पद्येत —अन्तितमस्पच्युतमिस प्राणस ए शितमसीति । तत्रते हे ऋचौ भवतः ॥ २६८ ॥ ६ ॥ आदित प्रजस्य रेतसः । उद्वयन्तमस्परि ज्योतिः प्रययन्त उत्तर ए स्वः प्रयन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्य्यमगन्म ज्योतिरुत्तमिति ज्योतिरुत्तमिति ।। २६९ ॥ ७ ॥

इति सप्तद्शः खरडः ॥ १७॥

#### प्रष्टादशः खरडः ।

मनो ब्रह्म त्युपासीतत्यध्यात्मम्; अथाधि दैवतमाकाशो ब्रह्म ति,
जमयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदैवतं च । २७० ॥ १ ॥ तदेतचतुष्पाद् ब्रह्म—वाक् पादः प्राग्गः पादः चत्तुः पादः श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्मम्, अथाधिदैवतम् —अग्निः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो
दिशः पाद इति, उभयमेवादिष्टं मवत्यध्यात्मं चैवाधिदैवतं च

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Gollection, Digital And e स्थातिष्यं
। २०१ ॥ २॥ वागेव ब्रह्मग्रस्तुवयः पादः; सीऽग्निनी क्योतिष्यं

माति च तपित च । भाति च तपित च कार्त्या यशता ब्रह्मत्रई सेन य एवं येद् ।। २७२ ।। ३ प्राण् एव ब्रह्मण् श्चतुर्थः पादः, स वायुना ज्योतिषा माति च तपित च । भाति च तपित च कोर्त्या यशसा ब्रह्मत्रई रोन, य एवं येद् ॥ २७३ ॥ ४ ॥ चच्चरेव ब्रह्मण् श्चतुर्थः पादः, स मादित्येन ज्योतिषा भाति च तपित च । भाति च तपित च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवचं सेन, य एवं येद् ॥ २७४ ॥ ५ । श्रोत्रमेव ब्रह्मण् श्चतुर्थः पादः, स दिग्भिज्ज्योतिषा भाति च तपित च । भाति च तपित च कोर्त्या यशसा ब्रह्मवचं सेन, य एवं येद् य एवं वेद्

इति अष्टादशः खगडः ॥ १८॥

### ऊनविंशः खरहः।

श्रादित्यो ब्रह्म त्यादेशस्तस्योपन्याख्यानम्। श्रसदेवेदमश्रं श्रासीत्, तत् सम्भवत्तदाग्रडं निरवर्त्ततः तत् सम्बत्सरस्य मात्रामशयत, तन्निरिमद्यत, ते श्राग्रड—कपाले रजतश्व सुवर्णश्चा-मवताम्॥ २०६॥ १। तद्यद्रजन्निसेयं पृथिवी, यत् सुवर्ण ए सार द्यौरं ज्ञरायु ते पर्वतः यदुल्वं ए स्तत् समेघो नोहारो या धमन-यस्ता नद्योयद्वास्तेयसुदक ए स ससुदः ॥ २००॥ २ ॥ श्रथ श्रथ यत्तद्जायत् सोऽसावादित्यः। तं जायमानं घोषा उत्कलवी-ऽनृद्तिष्ठन्त, सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः तस्मात् तर्याद्य प्रति प्रत्योयने प्रत्याचाषा उत्कलवीऽनुतिष्ठान्ते सर्वाणि

च भूतानि सर्वे चैव कामाः ॥ २७८ ॥ ३ ॥ स य एतमेव विद्वा-नादित्यं ब्रह्मे त्यु पास्तेऽभ्यासो ह यदेन १७ साधवो घोषा आ च गच्छे युरुप च निम्ने डेन्निम्ने डेन् ॥ २७९ । ४ ॥

> इति ऊनविंशः खरहः ॥ १९॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥



# चतुर्थोऽध्यायः।

—:\*:-

#### प्रथमः खराडः।

ॐ जानश्रुतिह<sup>६</sup> पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य श्रास ; स ह सर्वत त्रावसथान् मापयाञ्चक्रे सर्वत एवमेन्नऽमत् स्यन्तोति ॥ २८० ॥ १ ॥ स्रथ ह ह्णुसा निशायामितपेतुस्तद्धैवणु ह्णसो ह्णसमभ्युवाद —हो होऽयि महःच महाच, जानश्रुते; पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततम्, तन्मा प्रसाङ्चोस्तत्त्वा मा प्रधाद्मोरिति ॥ २८१ ॥ २॥ तमु ह परः प्रत्युवाच-कम्बर एनमेतत् सन्त्र्् सयुग्वानमिव रैकमात्थेति, यो हु कथ्प्. सयुग्वा रैक इति ॥ २८२ ॥ ३॥ यथा कृताय विजिताया धरेयाः संयन्त्येवमेन १५ सर्वे तद्भिसमेति । यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति, यस्तद्वेद यत स वेद, स मयैतदुक्त इति ॥ २८४ ॥ ४ तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायण उपशुश्रावः स ह सिजहान एव चत्तारमुव।चाङ्गारे ह सयुग्वानिमव रैकमात्थेति, यो नु कथ् सयुग्वा रैक इति ॥ २८५ ॥ ५ ॥ यथा कृताय विजिताया घरेयाः संयन्त्येवमेन् सर्वं तद्भिसमैति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति, स यस्तद्येद यत् स वेद, स मयैतदुक्त इति ॥ २८५ ॥ ६ ॥ स ह ज्ञत्तान्विष्य नाविद्मिति प्रत्येयाय त्रिहोवाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमच्छेति । २८६॥ ७॥ सोऽधस्ताच्छकं-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri टस्य पामान कषमाण्मुपोपविवेश, तशुःहाभ्युवाद्—त्वं नु मगवः सयुग्वा रैक इति, श्रह्ण ह्यरा ३ इति ह प्रतिजज्ञे स ह ज्ञता-विदमिति प्रत्येयाय ॥ २८७ ॥ ८ ॥

इति प्रथमः खएडः॥

### द्वितीयः खगडः।

तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायणः षट्शतानि गवां निष्कमद्वतरोरथं तदादाय प्रतिचक्रमे; त १७ हाभ्युवाद ॥ २८८ ॥ १ ॥ रैक मानि पट्शतानि गवामयं निष्कोऽयमद्वतरोरथोऽनु म गता भगवो देवता१० शाधि यां देवतामुपास्सइति ॥ २८५ ॥ २ ॥ तम्र ह परः प्रत्युवादाह हारेत्वा शूद्र तवैव सहगोमिरिस्वितः; तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं गवां निष्कमद्वतरोरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥ २९० ॥ ३ ॥ त०७ हाभ्युवाद रैक दे०७ सहस्रं गवामयं निष्कोऽयमद्वतरीरथं इयं जायायं प्रामो यस्मन्नास्सेऽन्वेव मा भगवः शाधोति ॥ २९१ ॥ ४ ॥ तस्या ह मुखमुपोद्यागुह्नम् गृवाचा जाहारेमाः शूद्र, स्रोनेव मुखेनालापियव्यथा इति । ते हैते रैकपणी नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास स तस्मै होवाच ॥ २९२ ॥ ५ ॥

इति द्वितीयः खएडः ॥

तृतीयः खगडः।

वायुर्वाव संवर्गी यदा वा अप्रि रुद्वायति वायुमेवाप्येति ००-वद्माणसूर्व्योऽस्त्रमेद्रि श्रवायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुन्

मेवाप्येति ॥ २९३ ।। १ ॥ यदाप उच्छुदर्शन्त वायुमेवापियन्ति, वायुद्धे वैत्यान् सर्वान् संवृङ्क इत्यधिदैवतम् ॥ २९४॥ २॥ अथाध्यात्मम् प्राणो वाव संवर्गः, स यदा स्विपिति प्राणमेव वागप्येति, प्राणं चत्तुः प्राण्ए श्रोत्रं प्राणं मनः प्राणो ह्ये वैतान् सर्वान् संवृङ्क्त इति ॥ २९५ ॥ ३॥ तो वा एतौ हौ संवगीं वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु ॥ २९६ ॥ ४ ॥ अथ ह शौनकञ्च कापेयमभित्रतारियां च कान्तसेनिं परिविष्यमासौ त्रह्मचारो विभिन्ते; तस्मा उ ह न द्द्तुः ॥ २९७ ॥ ५ ॥ स होवाच महात्मनश्चतुरो देव एक: क: स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपइयन्ति मर्त्या अमिप्रतारिन् बहुधा वसन्तं यस्मै वा एतद्भं तस्या एतज्ञ दत्तमिति ॥ २९८ ॥ ६ ॥ तदु ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्त्रानः प्रत्येयायात्मा देवानां जनिता प्रजानां हिरएपद्भुः वससोऽनसू-रिर्महान्तमस्य महिमानमाहुरनचमानो यदनन्नमत्तीति वै ब्रह्मचारि-त्र दुमुपास्महे; दत्तास्मै मिचामिति ॥ २९९ ॥ ७ ॥ तस्मा उ ह दुदुस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्-कृतम, तस्मात् सर्वासु दिक्ष्वन्नमेव दश कृत १७ सेषा विराडन्नादी, तयेद १७ सर्व दृष्ट् सर्वमस्येदं दृष्टं भवत्यन्नादो भर्वात य एवं वेद य एवं वेद 11 300 11 61

> इति तृतोयः खएडः ॥ ८॥ चतुर्थः खगडः।

सत्यकामोह जावालो जवालां मातरमामन्त्रया चक्रे त्रहाचर्यः सर्वति विवत्स्यामि, किं गोत्रोन्वहमस्मीति ॥ ३०१ ॥ १ ॥ स्वा CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri

हैनमुवाच नाहमेतद्येद तात यद्गोत्रस्वमसि, बह्वहं चरन्ती परि-चारिणी यौवने त्वामलभे, साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्वमसि, जबाला त नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमिस स सत्यकाम एव जाबालो ब्रवीथा इति ।। ३०२ ।। २ ॥ स ह हारिद्रूमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्य्यं भगवति वत्साम्युपेयां भगवन्तमिति॥ ३०३॥३॥ त 😷 होवाच किं गोत्रो नु सोम्यासीति, स होवाच नाहमेतदुवेद भो यद्गोत्रोऽहमस्मि, ऋष्टच्छ मातर् सा मा प्रत्यन्नवीद् बह्वहं चरन्ती परिचारिग्णी यौत्रने त्वामलमे, साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्व-मसि, जवाला तु नामाऽहमिस सत्यकामो नाम त्वमसीति; सोह-हु० सत्यकामो जावालोऽस्मि मो इति ॥ ३०४ ॥ ४ ॥ त०७ होवाच नैतद्ब्राह्मणो विवक्तु मईति, समिध 😲 सोम्याहरोपत्वा नेष्ये न सत्यादगा इति । तमुपनीय कृशानामवलानां चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमाः सोम्यानुसंत्रजेति, ता श्रमिशस्थापयन्नुवाच— नासहम्त्रे ए।वत्ते येतिः, स वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्र 😲 सम्पेदुः ॥ ३०५ ॥ ५ ॥

इति चतुर्थः खरडः । ४॥

#### पञ्चमः खग्रहः

श्रथ हैनमृषमोऽभ्युवाद्—सत्यकाम ३ इति, भगव इति ह प्रतिशुश्राव, प्राप्ताः सोम्य, सहस्र्र्ण्णस्मः, प्राप्य न श्राचार्य- कुलम् ॥ ३०६॥ १॥ त्रह्मण्यः ते पादं त्रवाणीति, त्रवीतु मे भगवानिति, तस्मै होवाच —प्राची दिकला प्रतीची दिकला दिच्छा दिकला देवाणा दिकला देवाणा दिकला देवा दिकला पूर्व साम्य, श्री दिकला देवाणा दिकला देवा दिकला पूर्व साम्य, श्री देवा साम्य, श्री दे

वान् नाम ।। ३०७ । २ ॥ स य एतमेवं विद्वा शश्चतुष्कलं पादं व्रह्मणः प्रकाशवानित्यु गाते, प्रकाशवानिस्मिल्लोंके मवित प्रकाशवतो ह लोकाश्वयित, एतमेवं विद्वा शश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाश-वानित्यु पास्ते ॥ ३०८ ॥ ३ ॥

इति पञ्चमः खएडः।

### षष्ठः खराडः।

श्रिष्टि पादं वक्तं ति । स ह इवोभूते गा श्रिमप्रस्थापयाञ्चकार ता यत्रामि सायं वभूवृस्तत्र।प्रिमुपसमाधाय गा उपरुष्य समिध-माधाय पश्चादग्ने: प्राङ्गपोपिववेश ॥ ६०९ ॥ १ ॥ तमिप्रस्युवाद सत्यकाम ३ इति; मगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ ३१० ॥ २ ॥ श्रह्मणः सोम्य, ते पादं व्रवाणीति, त्रवीतु मे मगवानिति; तस्मै होवाच पृथिवो कलान्तरित्तं कला, द्यौः कला, समुद्रः कलैष वे सोम्य, चतुष्कलःपादो ब्रह्मणोऽनन्तवान् नाम ॥ ३११ ॥ ३ ॥ स य एतमेवं विद्वाण्ध्रतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्तेऽनन्तवान् सिस्नोंके मवत्यनन्तवतो ह लोकाश्वयति, य एतमेवं विद्वाण्ध्रतु-कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्तेऽनन्तवान् कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्तेऽनन्तवान् कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्तेऽनन्तवान् कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते।

इति षष्ठः खएडः ॥ ६ ॥

### सप्तमः खरुडः।

ह्ण्भस्ते पादं वक्त ति, स ह इवोभूते गा श्रामप्रस्थापया-श्वकार, ता यत्रामि सायं वभूवुस्तत्राग्रिमुपसमाधाय गा उपरुष्य सिम्ब्रमाधाय गा उपरुष्य सिम्बर्माधाय गा उपरुष्य सिम्बर्माधाय गा उपरुष्य स उपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति, भगवः इति ह प्रतिशुश्राव ॥ ११४ ॥ २ ॥ त्रह्मणः सोम्य, ते पादं त्रवाणीति,
त्रवोतु मे भगवानिति, तस्मै होवाचाग्नः कला सूय्यः कला चन्द्रः
कला विद्युत् कलैष वै सोम्यः चतुष्कनः पादो त्रह्मणो ज्योतिध्मान्नाम ॥ ११५ ॥ ३ ॥ स य एतमेवं विद्वापुःश्चतुष्कलं पादं
त्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते, ज्योतिष्मानिस्मलोकं भवति, ज्योतिधमतो ह लोकाञ्जयति, य एतमेवं विद्वापुःश्चतुष्कलं पादं त्रह्मणो
ज्योतिस्मानित्युपास्ते ॥ ३१६ ॥ ४॥

इति सप्तमः खरंडः ।। ७ ॥

#### ग्रष्टमः खराडः।

मद्गुष्टे पाद वके ति, स ह इवोमूते गा अभिप्रस्थापया कार, ता यत्रामि सायं वमूबुस्तत्रामिमुपसमाधाय गा उपकृष्य समिध-माधाय पश्चादमे: प्राङ्क पोपिववेश ॥ ३१७ ॥ १॥ तं मद्गुरु-पिनपत्याभ्युवाद - सत्यकाम ३ इति, मगव, इति ह प्रति-शुश्राव ॥ ३१८ ॥ श श श्वाद्यः सोम्य, ते पादं व्रवाणीति, व्रवीतु मे भगवानिति, तस्मै होवाच -प्राणः कला चत्तुः कला श्रोत्र कला मनः कलेष वे सौम्य, चतुष्कलः पादो ब्रह्मण श्राय-तनवात्राम ॥ ३१८ ॥ ३ ॥ स य एतमेवं पादं ब्रह्मण श्रायतनवानित्युपास्त श्रायतनवानित्युष्टिकलं पादं ब्रह्मण श्रायतनवानित्यु-ज्जयित, य एतमेवं विद्वापुरश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण श्रायतनवानित्यु-पास्ते ॥ ३१९ ॥ ४ ॥ इति श्रष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanaei Collection. Digitized by eGangotri

#### नवमः खराडः।

प्राप हाचार्यकुलं, तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति; भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ ३२० ॥ १ ॥ ब्रह्मविदिव वै सोम्य भासि; को त्वानुशशासित्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे; भगवापुर्व स्त्वेव मे कामे ब्रूयात् ॥ ३२१ ॥ २ ॥ श्रुतपुर्व ह्यो व मे भगव-हशेभ्य आचार्याद्धैव विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापयतोति तस्मै हैत-देवोवाचात्र ह न किञ्चन बोयायेति बोयायेति ॥ ३२२ ॥ ३ ॥

इति नवमः खराडः ॥ ९॥

#### दशमः खर्डः

उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जावाले ब्रह्मचर्ण्यमुत्रास, तस्य ह द्वादशत्रर्षाएयग्रीन् परिचचार स ह स्मान्यानन्ते
वासिनः समावर्त्त य्रश्नस्त्रश्न ह स्मैव न समावर्त्त यितं ॥ ३२३ ॥ १॥
तं जायोवाच—तमो ब्रह्मचारो कुशलमग्नीन् परिचचारीन्मा त्वाग्रयः
परिप्रवोचन, प्रबृद्धस्मा इतिः, तस्मै हाप्रोच्येव प्रवासाञ्चके
॥३२४॥ २॥ स ह व्याधिनानशितुं दृद्धे, तमाचार्य्यजायोवाचब्रह्मचारित्रशान किं नु नाभासीति, स होवाच बहुव इमेऽस्मिन्
पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिमः प्रतिपृणोऽस्मि, नाशिष्यामीति
॥ ३२५ ॥ ३॥ त्रथ हाप्रयः समुदिरे—तमो ब्रह्मचारो कुशलं नः
पय्येचारीत्, हन्तास्मै प्रव्रवामेति तस्मै होचुः ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म ति
पिन्द्रस्माण्डिन्। । विष्राधिकान्यक याम्प्रति । अध्य हाप्रयः व

ख्य न विजानामोति। ते होचुर्यद्वाव कं तदेव खंय देव खं तदेव कमिति प्राण्य हास्मै तदाकाशभ्वोचुः॥ ३२७॥ ५

इति दशम: खएड: ॥ १०

### एकाद्शः खंगडः।

श्रथ हैनं गाईपत्योऽनुशशास पृथिव्यग्निरन्नमादित्य इति; य एष श्रादित्ये पुरुषो दृश्यते, सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥३२८॥ १॥ स य एतमेवं विद्वानपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोको भवति सर्वभायु-देति ज्योग्जीवति नास्यावर पुरुषाः ज्ञीयन्त उप वयं तं भुजामोऽ-स्मिए इच लोकेऽमुष्मिए इच, य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ ३२९॥ २॥

इति एकादशः खग्डः ॥ ११ ॥

### द्वादशः खगडः।

श्रथ हैनमन्वाहार्य्य पचनोऽनुशशासापो दिशो नच्चत्राणि चन्द्रमा इति । य एव चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते, सोऽहमसिम स एवा-हमस्मीति ॥ ३३० ॥ १ ॥ स य एतमेव विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोको मवति सर्व मायुरेति ज्योग्जीवित नास्यावर पुरुषाः चोयन्त उप वयं तं मुखामोऽस्म १० इच लोकेऽमुष्म १० इच, य एतमेव विद्वानुपास्ते ॥ ३३१ ॥ २ ॥

CC-0. Mumukshu द्विद्धाद्वर स्वयदः ॥ १२ ॥

### वयोदशः खगडः।

अथ हैनमाहवनीयोऽनुशशास प्राण आकाशोद्यौर्विद्युदिति। य एव विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमिस्म स एवाहमस्मीति ॥ ३३३॥ १॥ स य एतमेव विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी मवित सर्व मायुरेति ज्योग् जीवित नास्यावर पुरुपाः ज्ञीयन्ते, उप वयं तं मुखामोऽस्मि॰ इच लोकेऽमुध्मि॰ इच; य एतमेव विद्वानु-पास्ते॥ ३३३॥ २॥

इति त्रयोदशः खएडः ॥ १३ ॥

### चतुर्देशः खगडः।

ते होचुरुपकोसलेषा सोम्य, तेऽस्मद्विद्यात्मिषया चाचार्यस्तु ते गति वक्त ति; आजगाम हास्याचार्य्यस्तमाचार्य्योऽभ्युवादोपकोसल ३ इति ॥ ३३४ ॥ १ ॥ भगव इति ह प्रतिशुश्राव, ब्रह्मविद इव सोम्य ते मुखं माति, को नु त्वानुशशासेति । को नु मानुशिष्याद्भो इतीहापेव निहनुत, इमे नूनमीदृशा अन्यादृशा इतीहाग्रीनभ्यूदे, किं नु सोम्य किल तेऽवोचित्रिति ॥ ३३५ ॥ २ ॥ इदमिति ह प्रतिजज्ञो, लोकान् वाव किल सोम्य, तेऽवोचन्नहन्तु ते तद्वक्ष्यामि—यथा पुष्करपलाश आपो न दिलष्यन्ते, एवमेवं विदि पापं कम्मं न दिलष्यत इति; ब्रबीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच ॥ ३३६ ॥ ३ ॥

इति चतुदेशः खरडः ॥ १४॥

# पञ्चदशः खराडः।

य एषोऽिच्चिए पुरुषो टर्यते एष आत्मेति होवाचैतद्मृतमभय-मेतद् ब्रह्मेति । तद्यराप्यस्मिन् सर्पिवौद्कं वा सिश्वति, वर्त्मनी एव गच्छति ॥ ३३७॥ १॥ एत १७ संयद्वाम इत्याचत्तत एत १७हि सर्वाणि वामान्यामसंयन्तिः सर्वाएयेनं वामान्यभिसंयन्ति य एववेद ।। ३३८ ॥२ ।। एप उ वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति; सर्वाणि वामानि नयति य एवं वेद् ॥ ३ १ १॥ ३॥ एप ३ एव मामनीरेष हि सर्वेष लोकेषु भाति; सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद् ॥ ३४० ॥ ४ ॥ श्रथं यदु चैवास्मिञ्छ्व्यं कुर्वं निन यदि च न श्रविषमाविमसम्म-वन्त्यिचिपोंऽहरह्न स्त्रापृर्यमाणपत्तमापूर्यमाणपत्ताद् यान् पडुरङ्ङेति मासा १५ न्तान्मासभ्यः संवत्सर १५ संवत्सरादादित्येमादित्याचन्त्र-मसं चन्द्रमसो विद्यूतं तत् पुरुषोऽमानवः स एनान् ब्रह्म गमयतिः एष देवपथो त्रह्मपथः, एतेन प्रतिपद्ममाना इमं मानवमावर्त्तं नाव-त्तंन्ते नावर्त्तन्ते ॥ ३४१ ॥ ५ ॥

इति पञ्चदशः खराडः ॥ १५॥

### षोडशः खंडः।

एष ह वै यज्ञो योऽयं पवते एषः ह यन्निद्धु सर्वं पुनाति; यदेष यन्निद्धु सर्वं पुनाति, तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य वाक् च मनश्च वर्त्त नी ।। ३४२ ॥ १ ॥ तयोरन्यतरां मनसा स्थुश्करोति ब्रह्मा वाचा होताध्वय्यु रुद्धातान्यतराधु स यत्रोपाष्ट्रते प्रातरनुवाके पुरा CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri परिधानीयाया ब्रह्म ज्यवद्ति ॥ ३४३ ॥ २ ॥ श्रन्यतरामव वर्त्त नी

१७ स्१० स्करोति हीयतेऽन्यतराः स यथैकपाद् व्रजन् रथो वैकेन चक्रेण वर्त्त मानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यतिः यज्ञ१० रिष्यन्तः यजमानोऽनुरिष्यतिः स इष्ट्रा पापीयान् भवति ॥ ३४४ ॥ ३ ॥ अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यवदृत्युभे एव वर्त्त नी स्१० स्कुवेन्ति न होयतेऽन्यतरा ॥ ३४५ ॥ ४ ॥ स यथोभयपाद्वजन् रथो वोभाभ्यां चक्राभ्यां वर्त्त मानः प्रतितिष्ठत्येव-मस्य यज्ञः प्रतितिष्ठतिः यज्ञः प्रतितिष्ठन्तः यजमानोऽनु प्रति-तिष्ठतिः स इष्ट्रा श्रयान् भवति ॥ ३४६ ॥ ५ ॥

इति षोड़शः खरडः ॥ १६

#### सप्तदशः खराडः।

प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्ते षां तप्यमानानापु रसान् प्रावृहद्प्रिं पृथिव्या वायुमन्तरीज्ञादादित्यं दिवः ॥ ३४०॥ १॥ स एतास्ति- क्षो देवता अभ्यतपत् , तासां तप्यमानानापु रसान् प्रावृहद्ग्रे - ऋं चो वायोर्यज्ञपुषि सामान्यादित्यात् ॥ ३४८॥ २॥ स एतां त्रयों विद्यामभ्यतपत् तस्यास्तप्यमानाया रसान् प्रावृहद्भूरित्यृग्भ्यो भुवरिति यज्भ्यः स्वरिति सामभ्यः ॥ ३४९॥ ३॥ तद्यहको रिष्येद् भूः स्वाहेति गाईपत्ये जुहुयाद्यामेव तद्रसेनज्ञां वोर्येण्ज्ञां यज्ञस्य विरिष्टपु सन्द्धाति ॥ १५०॥ श्रा यदि यजुष्टौ रिष्येद् भुवः स्वाहेति दिज्ञणाग्रीजुहुयात् । यजुषामेव तद्रसेन यजुषां वीर्य्येण् यजुषां यज्ञस्य विरिष्टपु सन्द्धाति ॥ १५१॥ १॥ अथ यदि यजुषां वीर्य्येण् यजुषां यज्ञस्य विरिष्टपु सन्द्धाति ॥ ३५१॥ १॥ अथ यदि स्वजुषां वीर्य्येण् यजुषां यज्ञस्य विरिष्टपु सन्द्धाति ॥ १५१॥ १॥ अथ यदि स्वजुषां स्वस्य विरिष्टपु सन्द्धाति ॥ १५१॥ १॥ अथ स्वति स्वजुषां स्वस्य विरिष्टपु सन्द्धाति ॥ १५१॥ १॥ अथ स्वति स्वजुषां स्वस्य विरिष्टपु सन्द्धाति ॥ १५१॥ ॥ अथ स्वति स्वजुषां स्वस्य विरिष्टपु सन्द्धाति ॥ १५१॥ ॥ अथ स्वति स्वजुषां स्वस्य विरिष्टपु सन्द्धाति ॥ १५१॥ ॥ अथ स्वति स्वजुषां स्वस्य विरिष्टपु सन्द्धाति ॥ १५१॥ ॥ अथ स्वति स्वजुषां स्वस्य विरिष्टपु सन्द्धाति ॥ १५१॥ ॥ स्वयः स्वति स्वति

तद्रसेन साम्नां वीय्येण साम्नां यज्ञस्य विरिष्टि सन्द्धात ॥ ३५२॥ ६॥ तद्यथा लवणेन सुवर्ण ए सन्द्ध्यात् सुवर्णेन रजत १० रजतेन त्रपुं, त्रपुणा सीसए सीसेन लोहं लोहेन दृग्ह, द्वाह चर्य्मणा ॥ ३५३॥ ७॥ एवमेणां लोकानामासां देवता-नामस्यास्त्रय्या विद्याया वीय्येण यज्ञस्य विरिष्ट १० सन्द्धाति भेष-जकृतो ह वा एष यज्ञां यत्रै वंविद् ब्रह्मा भवति ॥ ३५४॥ ८॥ एष हवा उदक् प्रवणा यज्ञे यत्रै वंविद् ब्रह्मा भवते ॥ ३५४॥ ८॥ एष हवा उदक् प्रवणा यज्ञे यत्रै वंविद् ब्रह्मा भवत्येवविद् १० ह वा एषा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत आवर्त्तते तत्तद्गच्छिति ॥ ३५५॥ ९॥ मानवो ब्रह्मवैक ऋत्विक् कुरूनस्वाभिरस्त्येवविद् वे ब्रह्मा थज्ञं यज्ञमान १० सर्वो० अर्थिकाऽभिरस्ति, तस्मादेवं विद्मेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं नानेवं विदम् ॥ ३५६॥ १०॥

इति सप्तद्शः खगडः ॥ १० ॥ ॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥



# पञ्चमोऽध्यायः ।

#### - SON MOS-

### प्रथमः खगडः।

यो ह वै ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्व वेद, ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च मवति। प्राणो वाव ज्येष्ठइच श्रेष्ठइच ॥ ३५० ॥ १॥ यो ह वै वसिष्ठं वेद, वसिष्ठो ह स्वानां भवति । वाग् वाव वस्पिष्ठः ॥ ३५८ ॥ २ । यो ह वै प्रतिष्ठां बेद, प्रति ह तिष्ठत्यस्मि 😲 श्च लोकेऽमु क्मि 😲 श्च, चनुर्वाव प्रतिष्ठा ॥ ३५६ ॥ ३ ॥ यो ह वै सम्पदं वेद, स १७ हा स्मै कासाः पद्यन्ते दैवाश्च मानुषाश्च, श्रोत्र वाव सम्पत् ॥ ३६०॥ ४॥ यो ह वा **ब्रायतन** वेदायतन 😲 ह स्वानां भवति, मनो ह वा ब्रायतनम् ।। ३६१ । १।। स्रथ ह प्राणा स्रह १७ श्रेयसि व्यूदिरेऽह९७श्रेया-नस्म्यह 😗 श्रेयानस्मीति ॥ ३६२ ॥ ६ ॥ ते ह प्राग्णाः प्रजापति पितरमेत्योचूर्भगवन् को नः श्रेष्ठ इति । तान होवाच - यस्मिन् व चत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्येत, स व: श्रेष्ठ इति। ३६३ ।। **७**।। सा ह वागुचकाम, स संवत्सरं प्रोध्य पर्यत्योव।च—कथमशकतर्त्ते मज्जीवितुमिति । यथा कला अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन पर्यन्तश्च-क्षुषा शृग्वन्तः श्रोत्रे ग् ध्यायन्तो मनसैविमिति ; प्रविवेश ह वाक् ॥ ३६४॥ ८॥ चत्तुर्होचकाम, तत् संवत्सरं प्रोष्य पर्य्येत्योवाच कथमशकतत्ते मज्जोबितुमिति । यथाऽन्धा Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangaria बदन्ता वाचा शृग्वन्त: श्रात्र गा ध्यायन्ता मनसर्वामित

प्रविवेश ह चत्तः ॥ ३६५ ॥ ९॥ श्रोत्र १७ होसकामः तत् संवत्सरं प्रोच्य पर्व्यत्योवाच कथमशकतत्ते मज्जीवितुमिति । यथा वाधरा अप्राप्तन्तः प्राण्नतः प्राणेन वदन्तो वाचा परयन्तश्चत्त्वण ध्यायन्तो मनसैवमितिः प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥ ३६६ ॥ १०॥ मनो होचक्राम, तत् संवत्सरं प्रोष्य पर्योत्योवाच कथमशकतत्ते मज्जीवितुमिति। यथा वाला श्रमनसः प्राण्न्तः प्राणेन वदन्तो बाचा पदयन्तश्च-च्चा शृग्वन्तः श्रोत्रे ग्रैविमिति ; प्रविवेश ह मनः ॥ ३६७ ॥ ११ ॥ अथ ह प्राण् उचिक्रमिषन् स यथा सुह्यः पड्वोश-शङ्कून् स-क्विदेत् एविमतरान् प्राणान् समिखदत् त्रिश्हािमसमेत्रो चुभँगवन्नेधि, त्रं नः श्रेष्ठोऽसि, मोत्क्रमीरिति ॥ ३६८॥ १२॥ अथ हैनं बागुवाच—यद्हं वसिष्ठोऽस्मि, लं तद्वसिष्ठोऽसीति। अथ हैनं चचुरुवाच--यदहं प्रतिष्ठास्मि, त्वं तत्प्रतिष्ठासीति ॥ ३६९ ॥१३। न्त्रथं हैन९७ श्रोत्रमुवाच —यदह९७ सम्पदस्मि, त्व' तत्सम्पदसीति । अथ हैन' मन उवाच-यद्हमायतनमस्मि, त्व' तदायतनमसीति ।। ३७०।। १४।। न वै वाचो न चत्र्भिष न श्रोत्राणि न मनाभ् सीत्याचत्तते, प्राणा इत्येवाचस्ते, प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति ॥ ३७१ ॥ १५ ॥

इति प्रथमः खरडः ॥ १॥

# द्वितीयः खगडः।

CC-0. Mymukshy Bhewan Valenssifild e यत्कि बिकिंद्ग्प् बार्व स्त्रास्य सं होवाच कि में Sल मेविबिंद्ग्प्र साम्बर्ध्स

श्रा शकुनिभ्य इति होचुः। तद्वा एतदनस्य न्नमनो ह वै नाम प्रत्यच्चम् , न ह वा एवं विदि किञ्चनानन्न भवतोति ॥ ३७२ ॥ १ ॥ स होवाच किं में वासो भविष्यतोत्याप इति होचुः , तस्माद्वा एतद्-शिष्यन्त: पुरस्ताचापरिष्टाचाद्भिः परिद्धति, लम्भुको ह वासो भवत्यनम्रो ह भवति ॥ ३७३ ॥ २ ॥ तद्धेतत् सत्यकामो जाबालो गोश्रुतये वैयाघपद्यायोक्त्वोवाच यद्यप्येनच्छुंकाय स्थाण्ये त्र याज्यायेरत्रे वास्मिञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीत ॥ ३७४ ३ ॥ अथ यदि महज्जिगमिषेदमावास्यायां दीचित्वा पौर्णमास्या १५ रात्रौ सर्वीषधस्य मन्थं द्धिमधुनारुपमध्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्य-मावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत् ॥ ३७४ ॥ ४ वसिष्ठाय स्वाहेत्यमावाच्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्, प्रतिष्ठाये स्वाहेत्या-मावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्, सम्पदे स्वाहेत्यमावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत् , श्रायतनाय स्वाहेत्यप्रावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत् ॥ ३७६ ॥ ५ ॥ अथ प्रतिसृप्याञ्जलौ मन्थमाधाय जपत्यमो नामास्यमा हि ते सर्वमिद् स हि ज्येष्ठः अ ेको राजाधिपति:, स मा ज्यैक्ठ 😲 श्रे क्ठ 😲 राज्यमाधिपत्यं गमयत्व Sमेवेद्° सर्वमसानीति ॥ ३७७ ॥ ६ ॥ श्रथ खल्वेतयर्चा पच्छ श्राचामति—तत् सवितुर्वृ शीमह इत्याचामति वयं देवस्य भोजन-मित्याचामति, श्रेष्ठ ए सर्वधातममित्याचामति, तुरं धोमहीति सवं पिवति, निर्णिष्य किंश्वसं चमसं वा पश्चाद्ग्नेः संविशति चर्माणि वा स्थिण्डले वा वाचंयमोऽप्रसाहः , स यदिः विरं पर्येत सारकं क्रमेंति विद्यात । Lone Koll Digitized by eGangotri

तदेष इलोक :--

यदा कर्म्मसु काम्येषु स्त्रिय ए स्त्रप्ते वु पश्यित । समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्त्रप्तिनदर्शने तस्मिन् स्त्रप्रनिदर्शने ॥ ३७९ ॥ ८

इति द्वितीयः खएडः। २

## तृतीयः खगडः।

इयेतकेतुर्हारुऐयः पञ्चालाना असितिमेयाय ; तक्ष ह प्रवाहणो जैवलिख्वाच कुमारानु त्वाशिषत् पितेति, अनु हि भगव इति ॥ ३८० ॥ १ ॥ वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति ? न भगव इति । वेत्थ यथा पुनरावर्त्त ३ इति ? न भगव इति । वेत्थ पथोर्देवयानस्य पितृयाण्स्य च व्यावर्त्तना ३ इति ? न भगव इति ॥ ६८१ ॥ २ ॥ वेत्थ यथासौ लोको न सम्पृर्य्यत ३ इति ? न मगव इति वेत्थ यथा पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसी भवन्तीति ? नैव भगव इति ॥ ३८२ ॥ ३ ॥ श्रथानु किमनुशिष्टो-ऽवोचथाः , यो हीमानि न विद्यात् कथ९७ सोऽनुशिष्टो त्रवीतेति । स हायस्तः पितुरर्द्धमेयाय, तक्ष् होवाचाननुशिष्य वाव किल मा भगवानत्रबीद्नु त्वाशिषमिति ॥ ३८३॥ ४॥ पश्च मा राजन्य-बन्धुः प्रश्नान प्राचीत् ; तेषां नैकञ्च नाशकं विवक्त्मिति। स होवाच यथा मा त्वं तदैतानवदो यथाहमेषां नैकञ्चन वेद ; यद्यहमिमान वेदिष्यं कथं ते नावक्ष्यमिति ॥ ३८४ ॥ ५॥ स ह गौतमो राज्ञोऽर्द्धमेयाय, तस्मै ह प्राप्तायाहीश्वकार, स ह प्रातः 2-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri सभाग उदेयाय, ति होवाच मानुषस्य भगवन गौतम वित्तस्य वरं वृणोथा इति। स होवाच तवैव राजन् मानुषं विद्यम्, यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषधास्तामेव मे ब्रूहीति। स ह कुच्छी वभूव ६८५॥६॥ त ९७ ह चिरं वसेत्याज्ञापयाश्वकार; ति होवाच यथा मा त्वं गौतमावदो यथेयं न प्राक् त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छिति; तस्मादु सर्वेषु ज्ञब्स्यैव प्रशासनम-भूदिति; तस्मै होवाच॥ ३८६॥ ७॥

इति तृतीयः ख़रहः । ३

चतुर्थः खगदः।

असौ वाव लोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव सिमिट्ट्रेरइमयो धूमोऽहर्राचश्चन्द्रमा अङ्गारा नत्त्रत्राणि विस्फुलिङ्गाः ॥ ३८७ ॥ १॥ तस्मित्र तस्मित्रमौ देवाः श्रद्धां जुह्वति , तस्या श्राहुतेः सोमो राजा सम्मवति ॥ ३८८ ॥ २ ॥

इति चतुर्थः खराडः । ४

### पञ्चमः खगंडः।

पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदभ्रं धूमो विद्युद-र्चिरशनिरङ्गारा हादनयो विस्फुलिङ्गाः ॥ ३८९ ॥ १ ॥ तिस्मिन्नेत-स्मिन्नग्रौ देवाः सोम९९ राजानं जुह्वति, तस्या आहुतेर्वेर्ष९९ सम्मवति ॥ ३९० ॥ २ ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

### षष्ठः खराडः।

पृथिवी वाव गौतमाप्रिस्तस्याः संवत्सर एव समिदाकाशो धूमो रात्रिर्श्चिर्द्दशोऽङ्गारा अवान्तरिहशो विस्फुलिङ्गाः ॥ ३९१ । १ ॥ तिस्मिन्नेतिस्मिन्नग्नौ देवा वर्षः ज्ङ्काति, तस्या आहुतेरन्न १७ सम्भवति ॥ ३६२ ॥ २

इति पष्ठ: खराड: । ६

#### सप्तमः खराडः।

पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित् प्राणो धूमां जिह्वा-चित्रश्चेत्त्ररङ्गाराः श्रोत्रं बिस्फुलिङ्गाः ॥ ३९३ ॥ १ ॥ तस्मिन्नेत-स्मिन्नग्नौ देवा श्रन्नं जुह्वति, तस्या श्राहुतेरेतः सम्मवति ॥३९४॥२

इति सप्तमः खएढः। ७

#### अष्टमः खराडः।

योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिद् यदुपमन्त्रयते स भूमो योनिरिचर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा श्रमिनन्दा विश्कुलिङ्गाः ॥ ३९५॥ १॥ तंस्मिन्न तस्मिन्नमौ देवा रेतो जुहवतिः तस्या श्राहते-र्गर्भः सम्भवति ॥ ३९६॥ २॥

इति ऋष्टमः खएडः॥ ८॥

निष्

नबमः खण्डः।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Divitization e Gangetri-इति तु पञ्चम्यामहितावापः पुरुषवचना मवन्तातिः, स्ति उस्या- वृतों गर्मो दश वा नव वा मासानन्तः शियत्वा यावद्वाथ जायते ।। ६९७॥ १॥ स जातो यावदायुषं जोवति, तं प्रेतं दिष्टमितोऽप्र-य एव हरन्ति, यत एवेतो यतः सम्भूतो मवति ॥ ३६८॥ २॥ इति नवमः खर्ष्डः॥ ९॥

द्शमः खण्डः।

तद्यइत्थं विदुः, ये चमेऽरएये श्रद्धा तप इत्युपासते, तेऽचिषमिसम्मवन्त्यिचिषोऽहरह्न छापूर्य्यभाणपत्तमापूर्य्यमाणपत्ताद्यान,
षड़ दङ्ङेति मासाधिस्तान् ॥ ३९९ ॥ १ ॥ मासेभ्यः संवत्सर् १७ संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एवं ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥ ४००॥ २ ॥
न्त्रथ य इमे प्राम इष्टापूत्ते दत्तमित्युपासते, ते धूसमिससम्भवन्ते धूमाद्रात्रि १७ रात्रे परपत्तमपरपत्ताद् यान् षड्दिच्णैति मासा

स्तान् नैते संवत्सरमिप्राप्तु वन्ति ॥ ४०१ ॥ ३॥ मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाचन्द्रमसमेष सोमो राजा तहेवानामन्न तं देवा मन्त्रयन्ति ॥ ४०२ ॥ ४॥ तिस्मन् यावत् सम्पातमुषित्वार्थेतमध्वानं पुनर्निवर्त्त ने यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुमूत्वा धूमो मवति धूमो मूत्वाभ्रं भवति ॥ ४०३ ॥ ५॥ अभ्रं भूत्वा भेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवपति त इह त्रीहियवा स्रोषधि वनस्पत्यस्तिलमाषा इति जायन्ते, स्रतो वे खलुदुनिष्प्रपत्रम्, यो यो सम्मित्ति यो यो रेतः सिश्वति तद्भूय एव भवति ॥४०४॥६॥ तद्य इह स्मित्तीर्थवर्गा स्रिक्शाही तद्य प्रव भवति ॥४०४॥६॥ तद्य इह स्मित्तीर्थवर्गा स्रिक्शाही व वैद्ययोनि वाऽथ य इह कपूय चरणा

अभ्याशो ह यत्ते कर्यां यानिमापद्ये एन इवयोनि वा श्करयोनि वा चएडालयोनि वा ॥ ४०५ ॥ ७ ॥ अथतयोः पथोने कतरेग च न तानोमानि चुद्रापयसऋदावर्त्तीन भूतानि भवन्ति जायस्व श्रियस्वेत्येतत्तृतीय ९७ स्थानं, तेनासौ लोको न सम्पूर्यते, तस्माङ्युः गुप्सत । तदेष इलोकः—॥ ४०६ ॥ ८ ॥ स्तेनो हिरएयस्य सुरां पित्र ९७ श्र गुरोस्तल्पमावसन् ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः, पश्चम-श्राचर ९७ स्तेरिति ॥ ४०७ ॥ ९ ॥ अथ ह य एतानेव पश्चोमीन वेद, न सह तैरप्याचरन् पापमना लिप्यते, शुद्धः पृतः पुर्ययलोको भवति, य एवं वेद य एवं वेद ॥ ४०८ ॥ १० ॥

इति दशमः खगडः ॥ १०॥

#### एकाद्शः खराडः।

प्राचीनशाल श्रीपमन्यवः सत्ययज्ञः पौलुपिरिन्द्रद्युम्नो माझ्वेयो जनः शार्कराक्ष्यो वुङ्लि आइवतराहिवस्ते हैते महाशाला महाश्रो- त्रियाः समेत्य मोमा १० साञ्चक्रुः—को न श्रात्मा, कि ब्रह्मोति ।।४०९॥१॥ ते ह सम्पाद्याञ्चक्रु रहालको वै मगवन्तोऽयमारुणिः सम्प्रतीममात्मानं वैद्वानरमध्येति त १० इन्ताभ्यागच्छामेतिः त० हाभ्याजग्मः ॥ ४१०॥ २॥ स ह सम्पाद्याञ्चकार प्रक्ष्यन्ति मामिमे महाशाला महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये इन्तो हमन्यमभ्यनुशासानीति ॥ ४११॥ ३॥ तान् होवाचाद्यपतिर्वे भगवन्तोऽयं कैक्यः सम्प्रतीममात्मानं वैद्वानरमध्येति त १० इन्ता- ०० सम्प्रतीममात्मानं वैद्वानरमध्येति त १० इन्ता-

पृथगहीिण कारयाध्वकार; स ह प्रातः सिखहान ख्वाच—न में स्तेनो जनपदे न कद्य्यों न मद्यपः। नानाहिताग्निनीविद्वान न स्वैरो स्वैरिणी कृतः। यक्ष्यमाणो वै मगवन्तोऽहमस्मः; यावदेकैकस्मा ऋत्विजे धनं दास्यामि, तावद्भगवद्भ्यो दास्यामि, वसन्तु भगवन्त इति ।।४१३। ए।। ते होचुर्येन हैश्रार्थेनं पुरुषश्चरेत ए हैव वदेत् ध्यात्मान मेयेमं वेश्वानर ए सम्प्रत्यध्येषि तमेव नो त्र हीति ।। ४१४।। ६ ॥ तान् होवाच प्रातर्वः प्रतिवक्तास्मीतिः; ते ह समित्पाण्यः पूर्वाह्वे प्रतिचक्रमिरेः; तान् हानुपानीयैवैतदुवाच ॥ ४१५।। ७॥

इति एकाद्शः खएडः ॥ ११ ॥

## द्वादशः खग्डः।

औपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्से इति; दिवमेव भगवो राज-त्रिति होवाचैष वै सुतेजो स्थात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से, त स्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दृश्यते ॥ ४१६ ॥ श्रा स्थान्तं पश्यिस प्रियमत्त्यन्नं पश्यित प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्षं सं कुले य एत-मेवमात्मानं वैश्वानरसुपास्ते मूर्द्धात्येष स्थात्मन इति होवाच, मूर्द्धा ते व्यपतिष्यद् यन्मां नागिमध्य इति ॥ ४१०॥ २॥

इति द्वादशः खराडः ॥ १२॥

## व्योदशः खगडः॥

अथ होवाच सत्ययइ पौलुषि —प्राचीनयोग्य कं त्वमात्मान-मुपस्सि इति प्राविध्यमेव भगवी र जिनिति होकाचैक वै विक्वस्प द्धातमा वैद्यानरो यं त्वमात्मानमुपास्से; तस्मात्तव बहु विद्यह्तपं कुले हृदयते ॥ ४१८ ॥ १॥ प्रष्टृतोऽद्यत्तरोरयो दासोनिष्कोऽत्स्यज्ञ' पद्म्यसि प्रियमत्त्यन्नं पद्म्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चं सं कुले, य एत-मेवात्मानं वैद्यानरमुपास्ते, चक्षुष्ट्येतदात्मन इति होवाचान्धोऽमविक्ष्यो यन्मां नागमिष्य इति ॥ ४१९ ॥ २

इति त्रयोदशः खण्डः ॥ १३॥

# चतुर्दशः खगडः।

श्रथ होवाचेन्द्रगुम्नं माझ्येयम्—वैयाव्रपग्नं, कं त्वमात्मानमुपास्तं इति । वायुमेव मगवो राजिन्निति होवाचेष वे पृथग्वत्मीत्मा वैद्द्रवान्तरो यं त्वमात्मानमुपास्से ; तस्मात् त्वां पृथग् वत्तय श्रायन्ति पृथग्-रथश्रे ग्ययोऽनुयन्ति ॥ ४२०॥ १॥ श्रत्स्यन्नं पद्म्यसि प्रियमत्यन्नं पद्म्यति प्रियं मवत्यस्य ब्रह्मवर्षं सं कुले, य एतमेवमात्मानं वैद्द्रवानर-मुपास्ते, प्राणस्त्वेष श्रात्मन इति होवाच, प्राणस्त उत्क्रमिष्यद् यन्मां ना । मिष्य इति ॥ ४२१॥ २॥

इति चतुर्दशः खरडः ॥ १४ ।

### पञ्चद्शः खगडः।

श्रथ होवाच जन् शाकराक्ष्यः कं त्वमात्मानमुपास्स इत्याभ काशमेव मगवो राजन्निति होवाचैष वै बहुल श्रात्मा वैश्वानरो ये त्वमात्मानमुपास्से, तस्मात्त्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च ॥ ४२३ ॥॥ श्रातस्यन्नं पश्यि प्रियमत्त्यन्नं पश्यित प्रियं मबत्यस्य ब्रह्मवर्च सं कुले, य एतमेवमात्मानं वैद्वानरमुपास्ते, संदेहस्त्वेष आत्मन इति होवाच, संदेहस्ते व्यशीर्य्यद् यन्मां नागमिष्य इति ॥ ४२३॥२॥ इति पश्चदशः खर्ग्डः ॥ १५॥

### षोडशः खगडः।

श्चिथ होवाच वुिं लमाइवतरादिवम्, वैयाघ्रपद्य कं त्वसातमानमु-पास्से इत्यप एव भगवो राजित्रिति होवाचेष वै रियरात्मा वैद्यानरो यं त्वमात्मानमुपास्से, तस्मात्त्विश्वरियमान् पुष्टिमानिस ॥ ४२४ ॥१ । श्चत्स्यन्न पद्यसि प्रियमत्त्र पद्यति प्रियं मवत्यस्य ब्रह्मवर्षः कुले, य एतमेवमात्मानं वैद्यानरमुपास्ते । वस्तिस्त्येष श्चात्मन इति होवाच । वितास्ते व्यमेत्स्यद् यन्मां नागिमिष्य इति ॥ ४२५ ॥ २ ॥

इति पोडशः खगडः ॥ १६ ॥

#### सप्तद्शः खग्डः।

श्रथ होवाचोद्दालकम।रुणिम्, गौतम के त्वमात्मानमुपास्स इति, पृथिवीमेव मगवो राजन्निति होवाच । एष वे प्रतिष्ठातमा वैद्यानरो यं त्वमात्मानमुपास्से, तस्मात्त्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुमिश्च ॥ ४२६॥ १॥ श्रत्स्यन्नं पद्यसि प्रियमत्यन्नं पद्यति प्रियं मवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले, य एतमेवमात्मानं वैद्यानरमुपास्ते, पादौ त्वेतावात्मन इति होवाच, पादौ ते व्यम्लास्येतां यन्मां नागमिष्य इति ॥ ४२७॥ २॥

इति सप्तद्शः खएड: ॥ १७॥

#### अष्टादशः खराडः।

तान् होवाचैते वै खलु यूयं पृथगिवेममात्मानं वैश्वानरं विद्वा१९ सोऽन्नमत्थ, यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्तं, स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति
॥ ४२८॥ १॥ तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूद्धैं व मुतेजाअश्वश्चविश्वंकपः प्राणः पृथग्वत्मीत्मा सन्देहो बहुलो वस्तिरेव रियः
पृथिव्येव पादौ उर एव वेदिलोमानि वर्हि ह द्यं गाहंपत्यो मनोऽन्वाहार्थ्यपचन आस्यमाहवनीयः॥ ४२९॥ २॥

इति ऋष्टादशः खरडः ॥ १८॥

### ऊनविंशः खगडः।

तद् यद्भक्तं प्रथममागच्छे तद्धोमोय श्रम् यां प्रथमामाहृतिं जुहु-यात्, तां जुहुयात् प्राणाय स्वाहेति, प्राणस्त्रप्यति ॥४३०॥ १॥ प्राणे त्यति चत्तुस्त्रप्यति चत् षे तृष्यत्यादित्यस्तृष्यत्यादित्ये तृष्यति चौस्द्र-प्यति दिवि तृष्यन्त्यां यत्भिष्य चौश्चादित्यश्चाधितिष्ठतस्तत् तृष्यति तस्यानुतृप्तिं तृष्यति प्रजया पशुभिरन्नाचे न तेजसा ब्रह्मवच्चे-सेनेति ॥ ४३१ ॥ २

इति ऊनविंशः खएडः । १९

## विंशः खग्दः।

श्रथ यां द्वितीयां जुहुयातां जुहुयाद् व्यानाय स्वाहेति, व्यान-CC-0 Mumukshu Bhawan Verrinasi सृज्यतिjonश्रोत्वitiz स्वासिद्धिक अभिन्नो रुप्यति चन्द्रमास्रुप्यति, चन्द्रमसि रुप्यति दिशस्रुप्यन्ति, दिचु रुप्यन्तोषु यत्किञ्च दिशश्च चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति, तत्तृप्यति, तस्यानुरुप्ति रुप्यति प्रजया पशुमिरन्न।द्य न तेजसा ब्रह्मर्च-सेनेति ॥ ४३३ ॥ २

इति विंशः खरडः ॥ २०॥

## एकविंशः खगडः।

श्रथ यां तृतीयां जुहुयातं तां जुहुयाद्पानाय स्वाहेत्यपानस्तृप्यृति ॥ ४३४ ॥ १ ॥ अपाने तृप्यति वाक् तृप्यति वाचि तृप्यन्त्यासिन-स्तृप्यत्यग्नौ तृप्यति पृथिवी तृप्यति पृथिवयां तृप्यन्त्यां यत्किञ्च पृथिवी चामिश्चाधितिष्ठतस्तत् तृप्यति, तस्यानुतृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाच न तेजसा ब्रह्मच सेनेति ॥ ४३५ ॥ २

इति एकविंशः खरडः ॥ २१ ॥

### द्वाविंशः खग्डः॥

श्रथ यां चतुर्थीं जुहुयातां जुहुयात् समानाय स्वाहेति समान-स्वप्यति ॥ ४३६ ॥ १ ॥ समाने एप्यति मनस्रुप्यति मनसि तृप्यति पर्ज्ञान्यस्तुप्यति पर्ज्ञान्ये तृप्यति विद्युत् तृप्यति विद्युति तृप्य-त्यां यत्किश्व विद्युच पर्ज्ञान्यश्चाधितिष्ठतस्तत् तृप्यति, तस्यानु-तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुमिरत्राद्यं न तेजसा ब्रह्मवच्चं सेनेति ॥४३०॥२

इति द्वाविंशः खएडः ॥ २२॥

# वयोविंशः खगडः।

श्रथ यां पश्चमों जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहेत्युदानस्तृप्यति ॥ ४३८ ॥ १ ॥ जदाने तृप्यति त्वक् तृप्यति त्वचि तृप्यन्त्यां वायु-स्तृप्यति वायौ तृप्यत्याकाशस्तृप्यत्याकाशो तृप्यति यत्किश्व वायु-श्चाकाशश्चाधितिष्ठतस्तत् तृप्यति, तस्यानुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशु-भिरन्नाद्यो न तेजसा ब्रह्मवर्च्यसेनेति ॥ ४३९ ॥ २

त्रयोविंशः खरहः। २३

# चतुर्विशः खराडः।

सं य इदमविद्वानिप्तहोत्रं जुहोति यथाङ्गारानिष्ठा मस्मिन जुहुयात् ताटक् तत् स्यात् ॥ ४४० ॥ १ ॥ अथ य एतदेवं विद्वानिनहोत्रं जुहोति, तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु चात्मसु हुतं भवित ॥ ४४१ ॥ २ ॥ तद्यथेषोकातृलमग्नौ प्रोतं प्रदूयतैव १० हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते, य एतदेवं विद्वानिनहोत्रं जुह ति ॥ ४४२ ॥ ३ ॥ तस्मादु हैवंविद् यद्यपि चएडालायोच्छिष्टं प्रयच्छेदात्मिन हैवास्य तद्वं क्वानरे हुत १० स्यादिति । तदेषः क्लोकः ॥ ४४३ ॥ ४ ॥ यथेह श्लुधिता बाला मातरं पय्यु पासत एव १० सर्वािषा भूतान्यानहोत्रमुपासत इत्यानहोत्रमुपासत इति ॥ ४४४॥ ४

इति चतुर्विशः खण्डः ॥ २४ ॥ इति पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

# षष्ठोऽध्यायः।

---

#### प्रथमः खराडः।

इवेतकेतुर्हारुऐय आस, त ९७ ह पितोवाच खेतकेतो, बस ब्रह्मचर्यं न वे सोम्यास्मत् कुलीनोऽननूच्य ब्रह्मवन्धुरिव भवतीति ।। ४४५ ।। १ ।। स ह द्वादशबर्ष उपेत्य चतुर्वि 😲 शतिवर्षः सर्वान् वेदानधोत्य मह।मना अनूचानमानी स्तव्य एयाय त 😗 ह पितोवाच श्वेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अनूचानमानो स्तव्धाऽस्युत तमान देशमप्राक्ष्यः ॥ ४४६ ॥ २ ॥ येना श्रुत १७ श्रुतं भवत्यमुर्तं मतम-विज्ञातं विज्ञातमिति कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति अक्षेत्रा ।। ३॥ यथा सोम्यैकेन मृत् पिग्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञात 😗 स्याद्वाचार-म्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ॥ ४४८ ॥ ४ ॥ यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञात १० स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम् ॥ ४४९ ॥ ५ ॥ यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन सर्व कार्ष्णायसं विज्ञात 😲 स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यम्, एव 😲 सोम्य स त्रादेशो भव-तीति ॥ ४५० ॥ ६ ॥ न वै नून भगवन्तस्त एतद्वे[द्षुयेद्ध्येत-द्वेदिष्यन् कथं मे नावक्ष्यांत्रति, भगवा धिस्त्वेव मे : तद्व्रबीत्विति तथा सोम्येति होत्राच ॥ ४५१ ॥ ७ ॥

इति प्रथमः खएडः ॥ १

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

# द्वितीयः खर्डः।

सदैव साम्येदमय श्रासीदेकमेवाद्वितीयम्। तद्धेकश्राहुरस-देवेदमय श्रासोदेकमेवाद्वितायम् , तस्माद्सतः सज्जायत ॥४५२॥१॥ कृतस्तु खलु सोम्येव११ स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति। सत्त्वेव सोम्येदमय श्रासोत् एकमेवाद्वितोयम्। ४५३। २॥ त-दैन्नत बहु स्यां प्रजायेयेति, तत्ते जोऽसृजत, तत्ते ज ऐन्नत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपोऽसृजत। तस्माद्यत्र क च शोचित स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तद्ध्यापोजायते ॥४५४॥३॥ ता श्राप ऐन्नन्त बहुयोः स्याम प्रजायेमहीति, ता श्रन्नमसृजन्तः तस्माद् यत्रक च वषेति तदेव भूविष्ठमन्त्रं भवत्यद्भय एव तद्ध्यन्नाद्यं जायते॥ ४८५॥ ४॥

इति द्वितीयः खएडः ॥ २

## तृतोयः खगडः।

तेषां खल्वेषां भूतानां त्रोग्येव बीजानि सवन्त्याण्डजं जीवजमुद्भिज्जमिति ॥ ४५६॥ १॥ सेयं देवतैज्ञत हन्ताहमिमास्तिस्त्रो
देवता द्यनेन जीवेनात्मनानुप्रविद्य नाम-रूप व्याकरवाणीति
॥ ४५७॥ २॥ तासां त्रिष्टतं त्रिवृतमेकैका करवाणीति ; सेयं
देवतेमास्तिस्रो देवता द्यनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविदय नाम-रूपे
व्याकरोत् ॥ ४५८॥ ३॥ तासां त्रिष्टतं त्रिवृतमेकैकामकरोद्
यथा तु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवतास्त्रिवृत्तिवृदेकैका भवति, तन्मे

वजानीहीति ॥ ४५९ ॥ ४ ॥

. CC-0. Mumukshu Bhawan Varence Cillection. Digitized by eGangotri

### चतुथेः खएडः।

यदम्रे रोहित १७ रूपं तेजसस्तद्रूपम्, यच्छुक्कः तद्पाम्, यत् कृष्णं तदन्नस्य; अपागाद्मे रम्निलं वाचारम्मणं विकारो नामधेयं न्नीिण रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ ४६० ॥ १ ॥ यदादित्यस्य रोहित**्** ह्मपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्षं तद्पां यत् कृष्ण्ं तद्त्रस्यापागादादित्या-दादित्येत्वं वाचारम्मणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणित्येव सत्यम् ।। ६१ ॥ २ ॥ यचन्द्रमसो रोहित १७ रूपं तेजसस्तद्र्पं यच्छुक्क' तद्गां यत् कृष्णं तदन्नस्यापागाचन्द्राचन्द्रत्वं वाचारम्मणं विकारो नामधेयं त्रीिण रूपाणोत्येव सत्यम् ॥ ६२ ॥ ३ ॥ यद् विद्युतो रोहित १७ रूपं तेज सस्तद्रूपं यच्छ छ तदपां यत् छ ब्ए तदन स्यापागाद् विद्युतो विद्युत्त्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेय त्रोणि रूपाणोत्येव सत्यम् ॥ ४६३ ॥ ४ ॥ एतद्ध स्म वै तद्-विद्वा��स त्राहुः पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रियाः—न नोऽच कश्चना-अतममतमविज्ञातमुदाहरिश्यतोति ह्योभयो विदाञ्चऋुः ॥४६४॥ ।।। यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपमिति तद्विदाञ्चक्रुः , यदु ब्रुक्कुमिवाभूदित्यपा १७ रूपमिति तद्विदाञ्चऋ र्यंदु कृष्णिमवाभूदित्यन्नस्य रूपमिति तद्विदाञ्चक्रः ॥ ४६५ ॥ ६ ॥ यद्विज्ञातमिवाभूदित्येता-सामेव देवताना असमास इति तद्विदाञ्चक्रूर्यथा तु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्तिवृदेकैका भवति, तन्मे विजानोहोति ॥ ४६६ ॥ ७॥

**इति चतुर्थः खरडः ।। ४ ।।** CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

#### पञ्चमः खग्रहः

अन्नमिशतं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थिविष्ठो धातुस्तत् पुरीषं भवित यो मध्यमस्तन्मा भिसं योऽणिष्ठस्तन्मनः ॥ ४६७ ॥ १ ॥ आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासां यः स्थिविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं मवित यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः ॥ ४६८ ॥ २ ॥ तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते—तस्य यः स्थिविष्ठो धातुस्तदस्य मवित यो मध्यमः स मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक् ॥ ४६९ ॥ ३ ॥ अन्नम्यप्रभः स मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक् ॥ ४६९ ॥ ३ ॥ अन्नम्यप्रभः स मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक् ॥ ४६९ ॥ ३ ॥ अन्नम्यप्रभः स मज्जा योऽणिष्ठः सा वाक् ॥ ४६९ ॥ ३ ॥ अन्नम्यप्रभः स मज्जा वोऽणिष्ठः सा वाक् ॥ ४६९ ॥ ३ ॥ अन्नम्यप्रभः स मज्जा वोऽणिष्ठः सा वाक् ॥ ४६९ ॥ ३ ॥ अन्नम्यप्रभः स मज्जा वोऽणितः भूयः साम्योति होवाच ॥ ४००॥ ४ ॥

इति पञ्चमः खरडः। ५

#### षष्ठः खराडः।

दृष्टः सोम्य मध्यमानस्य योऽण्मा, स ऊर्द्ध्वः समुदीषित, तत् सिपर्भवित ॥ ४७१ ॥ १ ॥ एवमेव खलु सोम्यान्नस्याद्यय-मानस्य योऽण्मा, स ऊर्द्ध्वः समुदीषित, तन्मनो भवित ॥४७२॥२॥ त्रप्राप् सोम्य पीयमानानां योऽण्मा, स ऊर्द्ध्वः समुदीषित, स प्राणो भवित ॥ ४७३ ॥ ३ ॥ तेजसः सोम्याद्यमानस्य यो-ऽण्मा, स ऊर्द्ध्वः समुदीषित, सा वाग्भवित ॥ ४७४ ॥ । अन-मयए हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयो वागिति, भूय एव मा भगवान् विज्ञापयितित, तथा सोम्येति होवाच ॥४७५ । ।।

इति षष्टः खरडः ॥ ६

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

#### सप्तमः खगडः।

षोड्शकलः सोम्य पुरुषः, पञ्चदशाहानि माशीः; काममपः पिवापोमयः प्राणो न पिवतो विच्छे तस्यतइति ॥ ४७६॥ १॥ सः ह पश्चदशाहानि नाशाथ हैनमुपससाद कि त्रवीमि सो इति, ऋचः सोम्य यजू १७ वि सामानोति, स होवाच न वै मा प्रतिमान्ति मो इति ॥ ४७७ ॥ २ ॥ त १७ होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहित-स्यैकोऽङ्गारः खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यान्ते न ततोऽपि न बहु दहेत्, एव 😲 सोम्य ते षोड़शानां कलानामेका कलातिशिष्टा स्थात्तयैतर्हिः वेदान्नानुभवस्यशान अथ मे विज्ञास्यसीति ।। ১ ७८ ।। ३।। स हाशाय हैनमुपससाद, त 😲 ह यत्किञ्च पप्रच्छ सर्वे 😲 ह प्रतिपेदे ॥ ४७९ ॥ ४ ॥ त १७ होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यैकम-ङ्गारं खद्योतमात्रं परिशिष्टं, तं तृर्णैरुपसमाधाय प्रज्वालयेत् । तेन ततोपि बहु दहेत् ॥ ४८० ॥ ५ ॥ एव 😗 सोम्य ते षोड़शानां कलानामेका कलातिशिष्टाभूत्, साऽन्ने नोपसमाहिता प्राज्वाली, तयैतर्हि वेदाननुभवस्यान्नमय 안 हि सोम्य मन ऋापोमयः प्राण्-स्तेजोमयी वागिति । तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥४८१॥६॥

इति सप्तमः खर्डः ॥ ७ ॥

#### ग्रष्ट्रमः खग्रहः।

उद्दालको हारुचिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच खप्रान्तं मे सोम्य विजा-नीहीति, प्रेत्र त्यान्त्रे सत्प्रस्कृति स्थापिति नामाः, प्रसता सोम्यं निम्यं कि सम्बन्धाः भवति स्वमपीतो भवति, तस्मादेन १७ स्वपतोत्याचन्नते —स्व १७ ह्यपोतो भवति ॥ ४८२ ॥ १ ॥ स यथा शकुनिः सुत्रे ए प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्ता वन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खल् सोम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलव्य्वा प्राण् मेवोपश्र-यते; प्रारावन्धन 😗 हि सोम्य मन इति ॥ ४८३ ॥ २ ॥ त्रशना-पिपासे में सोम्य विजानोहीति यत्र तत् पुरुषोऽशिशिषति नामाप-एव तद्शितं नयन्ते तद्यथा गोनायोऽइवनायः पुरुषनायः इत्येवं तद्प द्याचत्तते, द्यशनायेति तत्र<sup>के</sup> तच्छुङ्गमुत्पतित १५ सोम्य विजानीहि नेदममूल 😲 भविष्यतोति । ४८४॥ ३॥ तस्य क मूल्ए स्यादन्य-त्रान्नादेवमेव खलु सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत् प्रतिष्ठाः ॥४८५॥४॥ अथ यत्र तत् पुरुषः पिपासति नामः तेज एव तत् पीतं नयतेः तद्-यथा गोनायोऽदवनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्ते ज स्राचष्ट उद्न्येति, तत्रै तदेव शुङ्गमुत्पतित 😲 सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति ।। ३८६ ।। ५ । तस्य क मृल शिस्यादन्यत्राद्भ्योऽद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजोमूलमन्विच्छ,तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ, सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः, यथा नु खल् सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्तिवृदेकैका भवति, तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते, मनः प्राणे प्राणस्तेजिस तेजः परस्यां देवातायाम् ॥ ४८७ ॥ ६ ॥ CC-0. Mumuksku Bhawan Varadasi Calle संदर्ग, स्वांश्रातमाः, राज्यस्यः इवेतकेता इति। मूय एवं मा मगवान् विज्ञापयत्विति, तथा सोम्येति होवाच ॥ ४८८॥ ७ ॥

इति अष्टमः खएडः ।

#### नवमः खगडः।

यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृद्धाणा प्रि रसान् समवहारमेकता प्रि रसं गमयन्ति ॥ ४८९ ॥ १ ॥ ते यथा तत्र न विवेकं लमन्तेऽमुख्या हं वृद्धस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सित सम्पद्य न विदुः सित सम्पद्यामह इति ॥४९०। २॥ त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा बराहो व क्रोटोवा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति, तदा मवन्ति ॥४९१।३॥ स य एषोऽणिमोतदाम्यमिद्णु सर्वं तत् सत्य ए स आत्मा, तत्त्वमसि खेतकेतो इति, भूय एव मा भगवान् विद्धापय-त्विति, तथा सोम्येति होवाच ॥ ४९२ ॥ ४॥

इति नवमः खएडः ॥ ९॥

### दशमः खग्डः।

इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात् प्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चात् प्रतीच्यस्ताः समुद्र एव मवन्ति, ता यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति ।। ४६३॥१॥ एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत ज्ञागम्य न विदुः सत ज्ञागच्छामह इति, त इह ज्याचो वा सि १७ हो वा वृक्षे वा बसहो का कोद्ये का अत्रह्मे व्यान्द अप्रतिहे वा

यद् यद्भवन्ति तदा भवन्ति ॥ १९४ ॥ २ ॥ स य एपोऽण्मि ।दा-त्म्यामद् १५ सर्वे, तत् सत्य १५ स आत्मा, तत्त्वमसि इवेतकेता इति । भूय एव मा मगवान् विज्ञापयत्त्रिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४९५ ॥ ३ ॥

इति दशमः खग्डः ॥ १०॥

### एकादशः खगडः !

अस्य सोम्य महता वृत्तस्य या मूलेऽभ्याह्न्याज्ञोवन् स्रवेदां मध्येऽभ्याह्न्याज्ञीवन् स्रवेद् योऽह्भ्याह्न्योज्ञोवन् स्रवेत्; स एष जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपोयमानो मोदमानिस्तिष्ठिति ॥ ४५६ ॥ १ ॥ अस्य यदेकाए शास्त्रां जोवो जहात्यथ सा ग्रुष्यित, द्वितंयं जहात्यथ सा ग्रुष्यित, त्वीयां जहात्यथ सा ग्रुष्यित, सर्वं जहाति सर्वः ग्रुष्यित ॥ ३५७ ॥ २ ॥ एवमेव सलु सोग्य विद्वीति होवाच, जोदापतं वाद्य किलेदं भ्रियते न जोवो भ्रियत इति । स य एषाऽ-िएमैतदात्म्यिमेद ए सर्वं तत् सद्यए स आत्मा तत्त्वमिस भ्वेतकेतो इति । भूय एव मा मगवान् विज्ञापयितिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४९८ ॥ ३ ॥

इति एकादशः खग्डः॥ ११॥

#### द्वादशः खगडः।

टट न्यात्रीय प्रतासन्त ह्याह्रोत्या इदं अग्रात इति, मिन्स्येति अस्ति व इति, किमत्र प्रयसीति, अपन्यइवेमा धाना मगव इति, आसामङ्गेकां

मिन्धीत, मिन्ना भगव इति, किमत्र पद्मयसोति, न किञ्चन भगव दित ॥ ४९९ ॥ १ ॥ ति होवाच यं वं साम्येतमिणमानं न निमा-लयसे, एतस्य वै सोम्येषोऽिणम्न एवं महान्यमोधितिष्ठति, श्रद्धत्स्व सोम्येति ॥ ५०० ॥ ३ ॥ स य एषोऽिणमैतदात्म्यमिद् ए सर्व तत् सत्य ए स आत्मा, तत्त्वमिस द्येतकेतो इते भूय एव मा भगवान विज्ञापयित्विति, तथा सोम्येति होवाच ॥ ५०१ ॥ ३ ॥

इति द्वादशः खएडः ॥ १२॥

# वयोदशः खगडः।

लवणमेतदुदकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीद्था इति, स इ तथा चकार त १९ हो वाच — यहोषा लवणमुद्केऽवाधा श्रङ्ग, तदाहरेति, तद्धावमृत्र्य न विवेद ॥ ५०२ ॥ १ ॥ यथा विलीनभेवाङ्गास्यान्ता दाचामेति, कथमिति ? लवणमिति, मध्यादाचामेति कथमिति ? लवणमिति, श्रन्तादाचामेति, कथमिति ? लवणमिति । श्रमितास्यैतद्थ मापसीद्या इति, तद्ध तथा चकार, तच्छत्वत् संवत्तेते, त १९ हो बाचात्र वाव किल सत् सोम्य न निमालयसेऽजै व किलेति ॥ ५०२ ॥ २ ॥ स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्१ सर्व तत्त्सत्य१ स श्रात्मा तत्त्वमिस क्वेतकेतो इति । भूय एव मा मगवान् विज्ञापयत्विति, तथा सोम्येति होवाच ॥ ५०४ ॥ ३ ॥

इति त्रयोदशः खएडः ॥ १३ ॥

चतुद्शः खगडः।

CC-0: Mumukshy Bhawan र्योर्पे योऽभिनद्धां समामी यं ते प्रतिष्ठविजने

विसृजेत्, स यथा तत्र प्राङ्वा उरङ्गधराङ्वा प्रत्यङ्वा प्रध्मायोत स्रमिनद्धाः स्रानीतोऽभिनद्धाः विसृष्टः॥५०५॥१। तस्य यथाभिनहः प्रमुच्य प्रत्र यादेतां दिशं गन्धारा एतां दिशं व्रजेति । स प्रामाद्प्रामं पृच्छन् पिछतो मेधावी गन्धारानेवोपसम्पद्येत, एवमेवेहाचा-र्य्यवान् पुरुषो वेद ; तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्य इति ॥ ५०६ ॥ २॥ स य एषोऽणिमैतदात्म्य मिद्णु सर्वं तत् सत्यणु स स्रात्मा तत्त्वमिस इयेतकेतो इति । भूय एव मा मगवान् विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति हो गच ॥ ५०० । ३॥

इति चतुर्दशः खगडः। १४

### पञ्चदशः खराडः।

पुरुषभु सोम्योतापतापिनं ज्ञातयः पय्यु पासते जानासि मां, जानासि मामिति, तस्य यावन्न वाङ्मनिस सम्पद्यते मनः प्राणे प्राण्यस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम् , तावज्ञानाति ॥ ५०८ ॥ १ ॥ अथ यदास्य वाङ्मनिस सम्पद्यते मनः प्राणे प्राण्यस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥ ५०६ ॥ २ ॥स य एषोऽण्मितदा-स्यमिद्भु सर्वं तत् सत्यभु स आत्मा, तत्त्वमिस क्येतकेतो इति, भूय मा रागवान विज्ञापयितित, तथा सोम्येति होवाच ॥५१०॥३॥

इति पञ्चदशः खएडः ॥ १५॥

## षोड्शः खराडः।

CC-0.पुरुषश्रिक्षां क्योक्योतकाह्यत्त्वपृह्यत्त्वाम्यक्त्यपृह्यक्तित् करतेयमकार्योत्

परशुप्तस्मै तपतिति । स यदि तस्य कर्ता मवति, तत एवानृतमात्मानं कुरुते; सोऽनृताभिसन्धोऽनृतेनात्मानमं तर्द्धाय परशु तप्तं प्रतिगृह्णाति, स दह्यतेऽथ हन्यते ॥ ५१॥ १॥ अथ यदि तस्याकर्त्ता अवति, तत एव सत्यमात्मानं कुरुते, स सत्याभिस्तन्धः सत्येनात्मानमन्तर्द्धाय परशु तप्तं प्रतिगृह्णाति, स न दह्यतेऽथ मुक्यते ॥ ५१२॥ २॥ स यथा तत्र नादाह्ये तः ऐतदात्म्यमिद १० सवं तत् सत्य १० स आत्मा तत्त्व-मिस व्येतकेतो इति, तद्धास्य विज्ञज्ञाविति विज्ञज्ञाविति॥ ५१३॥ ३॥ मिस व्येतकेतो इति, तद्धास्य विज्ञज्ञाविति विज्ञज्ञाविति॥ ५१३॥ ३॥

इति षोड़शः खएडः ॥ १६॥

षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥



# सप्तमोऽध्यायः।

-:8:-

मथमः खराडः।

अधोहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्त्र होवाच यद् वेत्थ तेन मोपसीद, ततस्त ऊद्ध्वं वक्ष्यामीति स होवाच ।। ५१४ ।। १ ।। ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद्॰ सामवेदमाथ-र्वेगां चतुर्थिमितिहासपुरागां पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्य १५ राशि दैवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देविवद्यां ब्रह्मविद्यां भूतिवद्यां ज्ञविद्यां नचत्रविद्या 😲 सपैदेवजनिवद्यामेतद्भगवोऽध्येमि ॥ ५१५॥ २॥ सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवा स नात्मवित् ; श्रुत्त से मे मगव-दुशेभ्यस्तरित शोकमात्मविदितिः, सोऽहं भगवः शोचामि, तं मा अगवाञ्छोकस्य पारं तारयत्वितिः, ति होवाच यद्वै किञ्चैतद्-ध्यगीष्टा नःमैबैनत् ॥ ५१६॥ ३॥ नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद त्राथर्वण्यवुर्थ इतिहास पुराणः पश्चमो वेदानां वेदः पित्र्यो राति। देवी निधिवीकोवाम्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतिवद्या चत्रविद्या नक्षत्रविद्या सर्प-देवजनिवद्या नामैदैतन्नामोपा स्वेति ॥ ५१७ ॥ ४ ॥ स यो नाम ब्रह्मत्युपास्ते, यावन्नान्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यो नाम ब्रह्मे त्युपास्ते; श्रास्त मगवो नाम्नो भूय इति, नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे मगवान् त्रवी-विति॥ ५१८॥ ५॥

CC-0. Mumukshu Bilawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

### द्वितीयः खगडः।

वाग्वाव नाम्नो भूयसी, वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयित यजुर्देद्णु सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहास पुराणं पश्चमं वेदानां वेदं पित्रयण् राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देविवद्यां ब्रह्मविद्यां भूतिवद्यां चत्रविद्यां प्रतिवद्यां चत्रविद्यां प्रतिवद्यां चत्रविद्यां नच्नविद्याण् सर्प देवजनिद्यां दिवश्च पृथिवीश्च वायुश्चाकाशाञ्चापश्च तेजश्च देवण्यश्च मनुष्याण्यश्च पश्ण्यश्च वयाण् सिच तृण्वनस्पतोञ्ज्ञ्वापदान्याकोटपतङ्गिपपीलकं धर्ममं श्वाधर्मंश्च सत्यश्चानृतश्च साधु चासाधु च हृद्यज्ञश्चाहृदयज्ञश्च, यद्वे वाङ्नामिवष्यन्न धर्मां नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं, नानृतं न संधु नासाधु न हृद्यज्ञो नाहृद्यज्ञो वागेवेतत् सर्वं विज्ञापयित वाचमुपा स्रवेति ॥ ५१९ ॥ १ ॥ स यो वाचं ब्रह्मोत्युपास्ते, यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यो वाचं ब्रह्मोत्युपास्ते। श्रम्ति भगवो वाचो भूय इति, वाचो वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान् व्रवीतिति ॥ ५२० ॥ २ ॥

इति द्वितोयः खग्डः॥ २

# तृतीयः खरडः।

मनो वाव वाचो भ्यो यथा वै द्वे वामलके द्वे वा कोले द्वी वाडको सुष्टिरनुभवत्येवं वाचश्च नाम च मनोडनुभवति, स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीयेत्यथाधीते, कम्मीणि कुर्वीयेत्यथ कुरुते पुत्राएश्च पश्रू देचेच्छेयेत्यथेच्छत इमश्च लोकममुञ्चेच्छेयेत्यथेच्छते पुत्राण्श्च पश्रू पश्रू सचेच्छेयेत्यथेच्छते इमश्च लोकममुञ्चेच्छेयेत्यथेच्छते प्रमाधिकमा मनोहिः लोकोणमनोशहिः प्रमाधिकमा प्रमोहिः लोकोणमनोशहिः प्रमाधिकमा

स्त्वेति ॥ ५२१ ॥ १ ॥ स यो मनो ब्रह्मे त्युपास्ते यावन्मनसो गतं, तत्रास्य यथा कामचारो भवति, यो मनो ब्रह्मे त्युपास्ते ऋति अगवो मनसो भूय इति, मनसो वाव भूयोऽस्तोति, तन्मे भगवान ब्रबीत्विति ॥ ५२२ ॥ २ ॥

इति तृतीय: खराड: ॥ ३

# चतुर्थः खंगडः।

सङ्करपा व।व मनसो भूयान् , यदा वै सङ्करपयतेऽथ मनस्य-त्यथ वाचमीरयांत, तामु नाम्नीरयति, नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति, मन्त्रे पु कम्मां णोति ॥ ५२३ ॥ १ ॥ गानि ह वा एतानि सङ्कल्पै-कायनाभि सङ्करपात्मकानि सङ्करपे प्रतिष्ठितानि, समक्छप्तां द्यावा-ष्ट्रिथवी, समकल्पेतां वायुश्चाकाशञ्च, समकल्पन्तामश्च तेजश्च, तेषां संक्लुप्ये वर्ष्भुसङ्गरुपते, वर्षस्य सङ्गल्प्या अन्नभु सङ्गरुपतेऽन्नस्य संघलुप्यै प्राणाः सङ्कल्पन्ते, प्राणानाक्ष् संघलुप्यैमन्त्राः सङ्कल्पन्ते, मन्त्राणा १९ सङ्क लुप्यै कर्माणि सङ्कल्पन्ते; कर्मणा १९ सक्लुप्ये लोकः सङ्करपते, लोकस्य संम्लुप्ये सर्वे ए सङ्करपते; स एषः सङ्करपः, सङ्करपमुपास्वेति ॥ ५२४ ॥ २ ॥ स यः सङ्करपं त्रह्मे त्रुपास्ते, क्लुप्तान् वै स लोकान् भ्रवान् भ्रवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽज्यथ-·मानानव्यथमानोऽभिसिध्यति । यावत् सङ्कल्पस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यः सङ्कल्पं त्रह्मात्युपास्ते । त्र्यस्ति भगवः सङ्कल्पाद्भूय इति, सङ्कल्पाद् वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान् ब्रबीतिति॥ ५२५ ॥ ३॥

CC-0. Mumukshu Brakan and Collection. Digitized by eGangotri

## पञ्चमः खगदः।

चित्तं वाव सङ्कल्पाद्मूयो यदा वै चेतयतेऽथ सङ्कल्पयतेऽथ मनस्यत्यथं वाचमीरयात, तामु नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा एकं मवन्ति मन्त्रेषु कम्मीणि ॥ ५२६ ॥ १ ॥ तानि ह वा एतानि चित्तं कायनानि चित्तात्मानि चित्तं प्रतिष्ठितानि । तस्माद् यद्यपि बहुविद्चित्तो भवति नायमस्तीत्येवैनमाहुर्यद्यं वेद् यद्वा विद्वान् नेतथमचित्तः स्यादिति । त्राथ यद्यरपविचित्तवान् भवति तस्मा एवोत शुश्रू पन्ते; चित्त १७ ह्ये वैषामेकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपास्येति ॥ ५२७ ॥ २ ॥ सं यश्चित्तं ब्रह्मे-त्युपास्ते, चितान् वै स लोकान् ध्रुवान्, ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽन्यथमानानव्यथमानोऽमिसिध्यति, यानिक्रित्तस्य गतम्, तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यश्चित्तं ब्रह्मे त्युपास्ते। स्रस्ति मगवश्चित्ताद्मूय इति, चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान् त्रवीत्विति ॥ ५२८ ॥ ३ ॥

इति पञ्चमः खराडः ॥ ५

### षष्टुः खगडः।

ध्यानं वाव चित्ताद् भूयो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्तरित्तं ध्यायतीव द्योध्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देवमनुष्याः; तस्माद् य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्यानापादा १५ शा इवैव ते मवन्त्यथ येऽल्पाः कलहिनः पिशुना उपवादिन स्ते द्याय ये प्रमवो प्राप्ना प्राप्ना प्रमानापादा भूवित क्षेत्र प्रमवो प्रमानापादा भूवित ते मवन्तिः ध्यानापादा भूवित । प्रमानिक ।

स यो ध्यानं ब्रह्मे त्युपास्ते, याबद् ध्यानस्य गतं, तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यो ध्यानं ब्रह्मे त्युपास्ते । श्रस्ति भगवो ध्यानाद्भूय इति, ध्यानाद्भाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान् व्रवीत्विति ॥ ५३०॥ २॥ इति षष्टः खरुडः ॥ ६॥

#### सन्नमः खएडः।

विज्ञानं वाव ध्यानाङ्क् यो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेद १९ सामवेद्दमाथर्वणं चतुर्थमितिहास पुराणं पश्चमं वेदानां वेदं पित्रं १९ राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देविवद्यां ब्रह्म-विद्यां भूतिवद्यां चत्रविद्यां नच्चत्रविद्यां १९ सर्प—देवजनिवद्यां दिवश्च पृथिवीश्च वायुश्चाकाशश्चापश्च तेजश्च देवा १९ श्चमनुष्या १९ श्च वया १९ सि च तृण्—वनस्पतीक्श्चवापदान्याकोट पतङ्क पिपीलके धम्मेञ्चाधम्मेश्च सत्यश्चानृतश्च साधु चासाधु च हृद्यज्ञश्चाहृद्यञ्जश्चान्नश्च रसं चेमं च लाकममुश्च विज्ञानेनेव विज्ञानातिः विज्ञानमुपास्योति ॥ ५३१ ॥ १॥ स यो विज्ञानं ब्रह्मत्युपास्ते विज्ञानवतो वे स लोकान् ज्ञानवतोऽमिसिध्यितः याव-द्विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यो विज्ञानं ब्रह्मत्यु-पास्ते । श्चस्त भगवो विज्ञानाङ्क्य इति, विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्त ति, तन्मे सगवान् ब्रवोत्विति ॥ ५३२ ॥ २ ॥

इति सप्तमः खएडः ॥ ७॥

### ग्रष्ट्रपः खगः।

वलं वाव विज्ञानाद्भूयोऽपि ह शतं विज्ञानवत मेको वल शनाकम्पयते, स यदा बलो भवत्यथोत्थाता भवत्युत्तिष्ठन् परिचरिता भवति
परिचरन्नु पसत्ता भवत्युपसीदन् द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता
भवति बोद्धा भवति कर्त्ता भवति विज्ञाता भवति; बलेन वे पृथिवी
तिष्ठति बलेनान्तरित्तं बलेन दौर्वलेन पर्वता बलेन देव-मनुष्या
बलेन पशवश्च वया १९ सि च तृण्यनस्पतयः स्वापदान्याकीटपतङ्गः
पिपोलकं बलेन लोकस्तिष्ठति बलमुपास्वेति ॥ ५३३॥ १॥ स यो
बलं ब्रह्मे त्युपास्ते याबद्धल्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति
यो बलं ब्रह्मे त्युपास्ते श्रस्ति भगवो बलाद्मूय इति; बलाद्धाव
भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान् ब्रबात्विति ॥ ५३४ ॥ २॥

इति ऋष्टमः खएडः ॥ ८॥

#### नवमः खगडः ।

श्रनं वाव बलाद्भूयस्तस्माद् यद्यपि दश रात्रं नीश्नोयाद् यद्यु ह जीवेद्थयाऽद्रष्टाऽश्रोताऽमन्ताऽबोद्धाऽकर्त्ताऽविज्ञाता भवति । श्रयान्त्रस्याये द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति वोद्धा भवति कर्त्ता भवति विज्ञाता भवत्यन्रमुपास्स्वेति ॥ ५३५ ॥ १ ॥ स योऽम्रं न्रह्मत्युपास्तेऽन्नवतो वै स लोकान् पानवतोऽभिसिव्यत्ति यावद्नस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽन्ने न्रह्मत्युपास्ते । श्रस्ति भगन्वोऽन्नाद्भूय इति । श्रन्नाद्धाव भूयोऽस्तोति । तन्मे भगवान् न्रवीत्विति

<sup>॥</sup> ६३६ ॥ २॥ CC:0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri इति नवमः खरडः ॥ ९ ॥

#### द्शमः खण्डः।

श्रापो वा श्रन्नाद्भ्यस्तसाद् यदा सुवृष्टिन भवित व्याधीयन्ते प्राणा श्रन्न कनीयो भवष्यतीति, श्रथ यदा सुवृष्टिभेवत्यानिन्दनः प्राणा भवन्त्यन्न बहु भवष्यतीति; श्राप एवेमा मृत्ताः—येयं पृथिवी यदन्तित्तं यद्द्यौर्यत् पर्वता यद्देव-भनुष्या यत् पश्वश्च वयाश्भिसच तृण-वनस्पतयः श्वापदान्या कीट पतङ्गिपपोलकम् श्राप एवेमा मृत्ताः श्रप उपास्तिति ॥ ५३७ ॥ १ ॥ स योऽपो ब्रह्मत्यु-पास्त श्राप्नोति सर्वान् कामा ९० स्तृप्तिमान् भवित, यावद्पां गतं, तत्रास्य यथाकामचारो भवित योऽपो ब्रह्मत्युपास्ते । श्रस्ति भगवोऽ-द्व्यो भूय इति । श्रद्ध्यो वाव भूयोऽस्तोति । तन्मे भगवान् ब्रवी-त्विति ॥ ५३८ ॥ २ ॥

इति दशमः खरहः ॥ १०॥

### एकाद्शः खगडः।

ब्रह्म त्युपास्ते ऋस्ति मगवस्तेजसो भूय इति । तेजसो वाव भूयोऽ-स्तोति । तन्मे भगवान् त्रबीत्विति ॥ ५४० ॥ २ ॥ इति एकादशः खगडः ॥ ११॥

## द्वाद्शः खगुडः।

त्र्याकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वै सूर्य्याचन्द्रमसावुभौ विद्यु अज्ञताख्यिप्रराकारोन।ह्वयत्याकारोन शृ्णोत्याकारान प्रति-शृगोत्याकाशे रमत आकाशे न रमत आकाशे जायत आकाशम-भिजायते, आकाशमुपास्त्वेति ॥ ५४१ ॥ २ ॥ स य आकाशं ब्रह्मे त्युपास्त आकाशवतो वे स लाकान् प्रकाशवतोऽसंवाधानुहर्गाय-वतोऽभिसम्यति, यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथाकासचारां भवति, य त्राकाशं ब्रह्मात्युपास्ते। त्रास्ति भगव त्राकाशाद् भूय इति । त्राका-शाद्वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान् त्रवीत्विति ॥ प्रेप्टर ॥ - ॥

इति द्वाद्शः खग्डः ॥ २॥

## वयोदशः खगडः।

स्मरो वावाकाशादु भूयस्तरमादु यद्यपि वहव च्यासीरम स्मरन्तो नैव ते कञ्चन शृणुयुर्न मन्दीरन्न विजानोरन्, यदा वाव ते स्मरेयुरथ शृणुयुरथ मन्वोरन्नथ विजानोरन् , त्मरेण् वै पुत्रान विजानाति स्मरेण् पशून्; स्मरमुपास्रवेति ॥ ५४३ ॥ १ ॥ स यः स्मरं ब्रह्मे त्युपास्ते यावत् स्मरस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यः स्मरं ब्रह्मे-त्युपास्ते । अस्ति भगवः स्मराद्भूय इति । स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान् व्रबोत्विति ॥ ५४४ । २ ॥

0

#### चतुद्शः खगडः।

श्राशा वाव स्मारद्राभूयस्याशेद्धो वै स्मरो मन्त्रानधीते कर्म्मीिंग् कुरुते पुत्राध्भश्च पश्च्याच्छत इमश्च लोकममुश्च च्छते; श्राशा-मुपास्स्येति ॥ ५४५ ॥ १ ॥ स य श्राशां त्रह्यो त्युपास्ते श्राशयास्य सर्वे कामाः समृध्यन्त्यमोचा हास्याशिपो अवन्ति यावदाशाया गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति, य श्राशां त्रह्यो त्युपास्ते । श्रास्ति भगव श्राशाया भूय इति । श्राशाया वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान् त्रवीतिति ५४६ ॥ २ ॥

इति चतुर्दशः खरङः॥ १४

#### पञ्चदशः खराडः।

तानि सर्वाणि भवति स वा एष एवं पर्यन्ने वं मन्वान एवं विजा-नन्नतिवादी मवति, तत् चेद्न्रूयुर्ति वाद्यसीत्यतिवाद्यसीति न्रूय-

इदित्रा ५०॥४॥

इति पञ्चदशः खरडः ॥ १५

### षोडशः खगडः।

एष तु वा त्र्यतिवद्ति यः सत्येनाति वद्ति । सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानोति । सत्यं त्वेव विजिज्ञाःसतव्यमिति । सत्यं भगवो विजिज्ञास इति ॥ ५५१ ॥ १ ॥

इति षोड्शः खग्डः ॥ १६

### सप्तदशः खग्डः।

यदा वे विजानात्यथ सत्यं वद्ति, नाविजानन् सत्यं वद्तिः विजानम् व सत्य वद्ति, विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति, विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ ५५२॥ १॥

इति सप्तद्शः खएडः ॥ १७

### अष्टादशः खराडः।

यदा वै मनुतेऽथ विजानाति, नामत्वा विजानाति, मत्वैव विजा-नाति, मतिरत्येव विजिज्ञासितन्येति। मतिं भगवो विजिज्ञास इति॥५३॥१॥

CC-0. Mumukshu Brawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri

## ऊनविंशः खगडः।

यदा वे श्रह्धात्यथ मनुते, नाश्रह्धन् मनुते, श्रह्धदेव मनुते, श्रद्धा त्येव विजिज्ञासितन्येति, श्रद्धां मगवो विजिज्ञास इति ॥५५८॥१ ६ इति ऊनविंश: खरड: ॥ १९

## विंशः खंडः।

यदा वै निस्तिष्ठत्यथ श्रद्द्धाति नानिस्तिष्ठ' श्रद्द्धाति निस्तिष्ठ-न्ने व श्रद्द्धाति । निष्ठा त्येव विजिज्ञासितव्येति, निष्ठां मगवोः विजिज्ञास इति ॥ ५५५ ॥ १ ॥

इति विंश: खगड: २०

### एकविंशः खराडः।

यदा व करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठित कृत्वव निस्तिष्ठित कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितन्येति। कृतिं भगवो विजिज्ञास इति॥ ५२६॥ १॥

इति एकविंशः खएडः ॥ २१

## द्वाविंशः खगडः।

यदा वै मुखं लभतेऽथ करोति नामुखं लब्ध्वा करोति मुखमेवः लब्ध्वा करोति सुखं त्येव विजिज्ञासितव्यमिति। सुखं भगवोः विजिज्ञास इति ॥ ५५७ ॥ १ ॥

CC-0. Mumukshu Bक्रिक्न विद्याशास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्राहास्त्र

## व्रयोविंशः खरडः।

यो वै भूमा तत् सुखं, नास्ये सुखंमस्ति, भूमैव सुखं, भूमा च्येव विजिज्ञासितव्य इति । भूमानां भगवो विजिज्ञास इति ॥५५८॥१ इति त्रयोविशः खएडः ॥ २३

# चतुर्विशः खग्दः।

यत्र नान्यत् पश्यति नान्यङ्कृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा,
त्रव्य यत्रान्यत् पश्यत्यच्छ्रणोत्यन्यद्विजानाति तद्रव्पं, यो वै भूमा
तद्मृतमथ यद्रव्य तन्मत्त्र्यं ए स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इसि,
स्ये महिम्नि, यदि वा न महिम्नीति ॥ ५५९ ॥ १॥ यो ध्यव्यमिह्
महिमात्याचत्तते हस्तिह्रिएयं दासभाय्यं त्रेत्राण्यायतनानोति,
नाहमेव त्रत्रीं म त्रवीमीति होवाचान्यो ह्यन्यसम् प्रतिष्ठित
इति ॥ ५६० ॥ २ ॥

इति चतुर्वि शः खगडः ॥४२॥

# पंचिवंशः खगडः।

स एवाधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुग्सात् स दिन्णतः स उत्तरतः स एवेद्ध सर्वमिति । श्रथातोऽहङ्कारादेश एवाहमेवाध-साद्हमुपरिष्टाद्हं पश्चाद्हं पुरस्ताद्हं दृन्तिणतोऽमुत्तरतोऽहमेवेद्ध सर्वमिति ॥ ५६१ ॥ १ ॥ श्रथात श्रात्मादेश एव श्रात्मेवाधस्तदात्मो-परिष्टादात्मा परचादात्मा पुरस्तादात्मा दिन्णत श्रात्मेता श्रात्मे वेद्ध सर्वमिति सवा एष एवं परयन्ने वं मन्वान एवं विज्ञानन्ना
े वेद्ध सर्वमिति सवा एष एवं परयन्ने वं मन्वान एवं विज्ञानन्ना
े तेत्र अत्मानिक श्रात्मा श्रात्मा श्रात्मेत्र स्वराह्ण स्वराह्म स्वराह्ण स्वराहण स्वराह

सर्वेषु लोकेषु कामचारो मवति । अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते च्रिय्यलोका मवन्ति तेषा १९० सर्वेषु लोकेष्वकामचारो मक्तिः ॥ ५६२ ॥ २ ॥

इति पञ्चविंशः खग्डः ॥ २५॥

## षड्विंशः खग्दः।

तस्य हवा एतस्यैवं पद्मयत एव मन्वानस्यैवं विज्ञानत आत्मतः प्राण् आत्मत आशात्मतः स्मर् आत्मात आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविर्मावितिरामावावात्मतोऽन्नमात्मतो वलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यान मात्मश्चित्तमात्मतो वलमात्मतः सङ्करप
आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा आत्मतः कर्म्माग्यात्मत एवेद्ण सर्वमिति ॥ ५६३ ॥ १ ॥ तदेष स्रोकः :—

न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत दुःखता ए सर्वे एह पश्यः पश्यति सर्वेमाप्रोति सर्वश इति।

> स एकघा भवति त्रिधा भवति, पश्चधा सप्तधा नवधा चैव पुनश्चैकादशः स्मृतः साञ्च दश चैकश्च सहस्राण् च विण्यातिः।

त्राहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्पृतिः , स्पृति-लम्मे सर्वप्रन्थीनां विप्रमोत्तः तस्मै पृदितकषायाय तमसः पारं दर्श-यति मगवान् सनत्कुमार स्त्रिश्कन्द इत्याचत्तते त्रिशः स्कन्द इत्या-चत्तते ॥ ५६४॥ २॥

इति षड्विशः खरडः ॥ १६॥

CC-0. Mumukshu Biस्यमा द्वारा द्वारा दिन्द्वा त्रा त्वारा कर्मा के तो Daitted by eGangotri

# श्रष्टमोऽध्यायः।

#### ---

प्रथमः खगडः।

श्रथ यदिदमस्मिन् त्रह्मपुरे दहरं पुग्डरीकं वेरम, दहरोऽस्मिन्न--<del>न्तराकाशस्त्रस्मिन् यद्नतस्तद्न्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति</del> ॥ ५६५ ॥ १ ॥ तञ्चे द् त्र युर्यदिदमस्मिन् त्रह्मपुरे दहरं पुराडरीकं-बेइम, दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः, किं तद्त्र विद्यते यदन्वेष्टन्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति स त्रूयात् ॥ ५६५ ॥ २ ॥ यावान् वा ऋयमा--काशस्तावानेपोऽन्तर्हृद्य आकाश उमे अस्मिन् द्यावापृथित्री अन्तरेव समाहिते उमावग्निश्च वायुश्च सूर्य्याचन्द्रमसावुमौ विद्युन्नच्चत्राणि -यचास्येहास्ति यच नास्ति सर्वं तद्स्मिन् समाहितमित्।। ५६७ ॥ ३ ॥ तश्चे द् ब्रू युरस्मि श्रुश्चे दिदं ब्रह्म-पुरे सर्वि समाहित सर्वाण च भूतानि सर्वे च कामाः, यदैतज्ञरा वाप्रोति प्रध्वपुरुसते वा किं त्ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ५६८ ॥ ४ ॥ स ब्रूयान्नास्य जर्यैतज्ञीर्य्यति न वधेनास्य ह्न्यते एतत् सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन् कामाः समाहिता ; एष त्रात्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिधत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्य सङ्कल्पो यथा ह्ये वेह प्रजा अन्वाविशन्ति, यथातु-शासनं यं यमन्तमिकामा भवन्ति यं जनपदं यं चेत्रमागं तं तमेवो-पजीर्वान्त ।। ५६९ ।। ५ ॥ तद्यथेह कर्म्मजितो लोकः जीयत एव-मेवामुत्र पुरायजिता लोकः च्रोयते । तद्य इहात्मानमननुविद्य व्रजnukshu Bhawan Varan स्तिषि ए संविष्ण छान्ने ध्यक्रीमचारी भवति । अथ य इहात्मानमनुविद्य त्रजन्त्येनाध्ध्य सत्यान् कामा-ध्धः स्तेषाधः सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ५७० ॥ १ ॥ इति प्रथमः खएडः ॥ १ ॥

## द्वितीयः खगडः।

स यदि पितृलोककामो मवति सङ्कल्पादेवास्य पितरः समुत्ति-ष्ठित, तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महोयते ॥ ५७१ ॥ १ ॥ अथ यदि मातृलोककामो मवति सङ्गल्पादेवास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति, तेन मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ५७२ ॥ २ ॥ अथ यदि भ्रातृलोक-कामो मवित सङ्कल्पादेवास्य भ्रातरः समुत्तिष्ठिन्त, तेन भ्रावृलोकेन सम्पन्नो महीयते ।। ५७३ ॥ ३ ॥ अथ यदि स्वसृलोककामो मवति सङ्करपादेवास्य स्वसारः समुत्तिष्ठ न्त, तेन स्वसृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ५७४ ॥ ४ ॥ अथ यदि सखिलोककामो भवति सङ्करपादेवास्य सखायः समुत्तिष्टन्ति, तेन सखिलोकेन सम्पन्नो महोयते ।। ५७५ ।। ५ ॥ अथ यदि गन्ध-माल्य लोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्ध-माल्यलोकेन सम्पन्नो महीयते । ५७६ ॥ ६॥ अथ यदान-पान लोककामो सङ्कल्पादेवास्यात्रपाने समुत्तिष्ठतस्तेनात्र-पान लोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ५७७ ॥ ७ ॥ अथ यदि गीत-वादित्रलोक कामो मवति सङ्कल्पादेवास्य गीतवादित्रे समुन्तष्ठतस्तेन गीत-वादित्र लोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ५७८ ॥ ८ ॥ अथ यदि स्नोलोककामो भवति सङ्कलपादेवास्य क्षियाः सम्भितावनित्यः तेन खोलो केन्। सम्पनः े महीगते । ५७६ ॥ ९ ॥ यं यमन्तमभिकामो भवति यं काम कामयते सोऽस्य सङ्करपादेव समुत्तिष्ठति, तेन सम्पन्नो महीयते ॥५८०। १०॥ इति द्वितीयः खरहः ॥ २

# तृतीयः खराडः।

त इमे सत्याः कामा ऋनृतािपधानास्तेषा 😗 सत्याना 😲 सता-मनृतमिषधानम्, यो बास्येतं प्रैति न तमिह दशीनाय लमते ॥ ५८१ ॥ १॥ त्रथ येचास्येह जोवा ये च प्रेता राज्ञान्यदिन्छन्न लमते सर्वं तदत्र गत्वा विन्द्तेऽत्र ह्यस्यैते सत्याः कामा अनृतापि-धानाः । तद् यथापि हिरएयनिधिं निहितमचेत्रज्ञा उपर्य्यु परि सञ्च-रन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्जाः प्रजा श्रहरहर्गच्छन्त्य एतं त्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यृद्ाः ॥ ५८२ ॥ २ ॥ स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्त १७ हृद्ययमिति तस्माद्भृद्यम्, अहरहर्वा एवंवित् स्वर्गलोक मेरित ॥ ५८३ ॥ ३ इप्रथ य एप सन्प्रसादोऽ-स्माच्छरीरात समुन्याय परं ज्यातिहपसम्पद्य स्वेन छपेरणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाचेतदस्तममयमेतद् ब्रह्म ति, तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ॥ ५८४ ॥ ४ ॥ ता नि ह वा एतानि त्रीएय-न्नराणि सतीयमिति, तद्यत् सत्तद्मृतमथ यत्ति तन्मत्यमथ चदुयं तेनोभे यच्छति, यद्नेनोभे यच्छति तस्माद् यमहरह्वी एवं त्रित् स्वर्गं लोकमेति ॥ ५८५ ॥ ५ ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## चतुर्थः खगडः

अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषा लोकानामसम्मेदाय, नैत १% सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुक्कृत १० सर्वे पाप्मानोऽतो निवत्ते तेऽवहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः ॥५८६॥१॥ तस्माद्वा एत 😲 सेतु तोर्त्वोऽन्धः सन्ननन्धो भवति, विद्धः सन्न-विद्धो भनत्युपतापा सन्ननुपतापो भगति, तस्माद्धा एत 😗 सेतु तोर्त्वीप नक्तमहरेवाभिनिष्पद्यते, सक्नद्रविभातो ह्ये वैष ब्रह्म लोक: ॥ ५८७ ॥ २ ॥ तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्य्येणानुविन्दन्ति, तेषा-मेनेष ब्रह्मलोकस्तेषा 😲 सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥५८८॥३॥

इति चतुर्थः खएडः ॥ ४

#### पञ्चमः खग्दः।

श्रथ यद्यज्ञ इत्याचचते ब्रह्मचर्य्यमेव तत्, ब्रह्मचर्य्येण ह्ये व यो ज्ञाता तं विन्दते, अय यदिष्टमित्याचत्तते त्रह्मचर्य्यमेव तत्, त्रह्मच-र्य्येग् ह्ये वेष्ट्रात्मानमनुविन्दते ॥ २८९ ॥ १ ॥ त्रथ यत् सत्रायण्-मित्याचत्तते ब्रह्मचय्यंमेव तत्, ब्रह्मचर्थ्येण् ह्येव सत आत्मनस्नाण् विन्द्ते अथ यन्मौनिमत्याचच्ते ब्रह्मचर्य्यमेव तत्. ब्रह्मचर्य्येण ह्ये वात्मानमनुविद्य मनुते ॥ ५९० ॥ २ ॥ अथ यदनाशकायनमित्या-चत्तते ब्रह्मचय्य मेव तत्; एष ह्यात्मा न नर्यित यं ब्रह्मचर्य्येणातु-विन्दते । त्र्यथ यद्रएयायनिमत्याचत्तते ब्रह्मचर्य्य मेव तत्, त्र्यस्त्र ह वै एयआएंवौ ब्रह्मलाके तृतोय स्थामितो दिविः तदैरं मदीय १५० सरस्तद्व्यत्थः सोम सवनस्तद्पराजिता पूर्विद्याः प्रभुविमित्र CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

हिरएमयम् ॥ ५९१ ॥ ३ ॥ तग्र एवतावरं च एपश्वार्णवी ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्य्येणानुविन्दन्ति, तेषामेवेष ब्रह्मलोकस्तेषां १० सर्वेषु लोकेपु कामचारो भवति ॥ ५९२ ॥ ४ ॥

इति पश्चमः खएडः ॥ ५

### षष्ठः खराडः।

श्रय या एता हृद्यस्य नाड्यस्ताः पिङ्गलस्याः एम्रस्तिष्टन्ति शुक्कत्य नीलस्य पोतस्य लो इतस्येति । श्रसौ वा श्रादित्यः पिङ्गल एव शुक्क एव नील एव पीत एव लोहित: ॥ ५९३ ॥ १॥ तद्यथा महापथ त्रातत उमी प्रामी गच्छतीमश्वामुश्व वेमेवैता त्रादित्यत्य रइमय उभौ लोको गच्छन्तोमञ्चामुञ्चामुक्मादादित्यात् प्रतायन्ते ता श्रामु नाङ् प् सृपा आभ्यो नाङ्गियः प्रतायन्ते तेऽमुहिमन्नादित्ये सृपाः ॥५९४॥२॥तद् पत्रैतत् सुमः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्रंत विजानात्यासु तदा नाड़ोपु सृपो मवति, तत्र कश्चन पाप्मा स्पृशति तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति ॥ ५९५ ॥ ३ ॥ ऋथ यत्रौत स्वलिमानं नीतो भवति तममित आसंना आहुर्जानासि मां जानासि मामिति। स यावद-समाच्छरीरादनुत्कान्तो भवति तावज्ञानाति ॥ ५९६ ॥ ४ ॥ यत्रैतइसाच्छ रोरादुत्कामत्यथेतेरेव रिमिमिक्ड दमाक्रमते , स श्रोमिति वा होद्वा में यते ; स यावत् चिःयेन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्वै खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोघोऽविदुषाम् ॥ ५९७ ॥ ५ ॥ तदेष ऋोक :--

शतभ्वेका च हृदयस्य नाड्यतासां मुद्धानममिनिःसृतैका। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri तयोर्द्धमायन्नमृतत्व मेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्त्युन्क्रमणे भवन्ति ॥ ५९८ ॥ ६ ॥

इति षष्टः खगडः ॥ ६

सप्तमः खगडः।

य त्र्यात्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशाको विजिघत्सो-ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः, सोऽन्वेष्टन्यः स विजिज्ञासितन्यः; स सर्वा १७ आ लोकानाप्रो त सर्वा १७ अ कामान् यस्तमात्मानमनु-नियु निजानात ति इ प्रजापतिरुवाच ॥ ५९९ ॥ १ ॥ तद्धोमये देवासुरा अनुवृव्धिरे, ते होचुईन्त तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मा-नमन्विष्य सर्वाभुश्च लोकानाप्रोति सर्वाभुश्च कामानिति। इन्द्रा हैव देवानामभिप्रवत्राज बिरोचनोऽसुराणाम्, तौ हासंविदानावेव समित्पाणो प्रजापतिसकाशमाजग्मतु: ॥ ६०० ॥ २ तौ ह द्वात्रि एशतं वर्षीण ब्रह्मचय्येमूषतुस्तौ ह प्रजापतिरुवाच किमिच्छ-न्तावत्रास्तमिति, तौ होचतुर्य त्रात्मापहतपाप्मा वि तरो विमृत्युवि-शोको विजिघन्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः, सोऽन्त्रेष्टन्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वापुश्च लोकानाप्रो ते सर्वापुश्च कामान् यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छ-न्ताववास्तमिति । ६०१ ॥ ३॥ तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषो-ऽिच्चित् पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतद्मृतमभयमेतद्ब्रह्मेति । श्रथ योऽयं भगनोऽप्सुं परिस्कायते यश्चायमाद्शें कतम एप 

## ग्रष्टमः खराडः।

उद्शराव आत्मानमवेक्य यदात्मांनो न विजानीथस्तन्मे प्रवृत-मिति। तौ होदशरावेऽवेचाञ्चक्राते। तौ ह प्रजापित्रवाच किं पद्मथ इति, तौ होचतुः सवेमेवेदमावां भगव आत्मान पद्मयाव त्रालोमभ्य त्रानखेभ्यः प्रतिरूपीमीत ॥ ६०३ ॥ १ ॥ तौ ह प्रजा-पतिरुवाच साध्वलङ्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वोदशरावेऽवेन्नेथा-मिति। तौ ह साध्वलङ्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भृत्वोदशरावे-ऽहवेज्ञाञ्चक्राते । तौ ह प्रजापतिरुवाच किं परयथ इति ।।६०४।।दा तौ होचतुर्यथैवेदमावां भगवः साध्वलङ्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ स्व एवमेवेमौ मगवः साध्वलङ्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतावत्येष श्रात्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद् हह्ये ति, तौ ह शान्तहृद्यौ प्रवत्रजतुः ॥ ६०५॥ ३॥ तौ हान्वीक्ष्य प्रजाप्तिस्वाच अनुः पलभ्यात्मानमननुविद्य त्रजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वासरा वा, ते परार्भावध्यन्तीति स ह शान्त हृदय एव विरोचनी-ज्युरान् जगाम, तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मैवेह महय्य श्रात्मा परिचर्य श्रात्मानमेवेह महयन्नात्मान परिचरन्नुभौ लोकाव-वाप्रोतीमश्वामुश्वेति ॥ ६०६ ॥ ४॥ तस्मादप्यद्योहाददानमश्रद्ध-धानमयजमानमाहुरासुरो वतेत्यसुराग्णा ह्योषोपनिषत् प्रेतस्य शरीरं भिच्चया बसनेनालङ्कारेणेति सक्ष स्कुर्वन्त्येतेन ह्यम् लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥ ६०७ ॥ ५॥

CC-0. Mumukshu Bin Wan Wara in a Concolor. Digitized by eGangotri

#### नवमः खरहः।

अथ हेन्द्रोऽप्राप्येव देवानेतद्भयं दद्शी—यथैव खल्वयमस्मि-ञ्छरीरे साध्वलङ्कृते भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतः, एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति स्नामे स्नामः परिवृक्षे परिवृक्णाऽस्यैव शरीरस्य नाशमन्त्रेष नज्यति, नाहमत्र मोग्यं पज्यामीति ॥६०८॥१॥ स समित्पाणिः पुनरेयाय, त 😲 ह प्रजापतिरुवाच मघवन यच्छान्तहृहयः प्रात्राजीः सार्द्धं विरोचनेन किमिच्छन् पुनरागम इति। स होवाच यथैव खल्वयं मगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलंकृते साध्वलङ्कृतो भुवृति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो अवित स्नामे स्नामः परिवृक्षे परिवृक्षाेऽस्यैव शरोरस्य नाशम-न्वेष नइयति नाहमत्र मोग्यं पत्र्यामीति ॥ ६०९ ॥ २ ॥ एवमेवैष मघवन्निति होवाचैतन्त्वेव ते भूयोऽनु व्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रि भुशतं वर्षागोति ।। स हा पराणि द्वात्रि भु शतं वर्षाग्युवास तस्मै होवाच ॥ ६१० ॥ ३ ॥

इति नवमः खएडः ॥ ९

## दशमः खगडः।

य एष स्थप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचैतदमृतमभय-मेतद् ब्रह्मे ति । स ह शान्त हृद्यः प्रवब्राज, स हा प्राप्येव देवानेतद्भयं दृद्शं—तद् यद्यपोद् १७ शरीरमन्धं भवत्यनन्धःस भवति, यदि स्नाममस्नामो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ ६११ ॥ १ ॥ न वधेनास्य हृन्यते नास्य स्नाम्येण स्नामो प्रन्ति त्येवैनं विच्छाद्यन्तीवाप्रियवे-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Rigitized by eGangotri त्ते व भ वत्यपि रोदितीव, नाह्मन्त्र मोग्य पद्म्यामीति ॥ ६१२ ॥ २ ॥ स समित्पाणिः पुनरेयाय त १ ह प्रजापितरुवाच मधवन् यच्छान्त हृदयः प्राव्राजीः किमिच्छन् पुनरागम इति । स होवाच तद्यद्यपिदं सगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धःस भवति, यदि स्नाममस्नामो नैवेषो-ऽस्य दोषेण दुष्यित ॥६१३॥३॥ न वधेनास्य हन्यते नास्य स्नाम्येण् स्नामो प्रन्ति त्वेवेनं विच्छादयन्ती वाप्रियवेत्ते व मवत्यिप रोदि-तीव, नाहमत्र मोग्यं पश्यामात्येवमेवेष मधविन्निति होवाच तन्त्वेव ते भूयोऽनु व्याख्यास्यामि वस्रापराणि द्वात्रि १ शतं वर्षाणोति । स हापराणि द्वात्रि शतं वर्षाण्युवास तस्मै होवाच ॥ ६१४॥ ४॥ इति दशमः स्रप्तः ॥ १०

### एकाद्शः खगडः।

तद् यत्रैतत् सुप्तः समग्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं विजानात्येष त्रात्मेति होवाचैतदमृतममयमेतद् न्नह्मेति । स ह शान्त हृदयः प्रवन्नाज, स हा प्राप्यैव देवानेतद्भयं ददशं—नाहं ख़ल्वयमेवं सम्प्र-त्यात्मानं जानात्यमहस्मीतिः नो एवमानि भूतानि, विनाश मेवापीतो भवतिः नाहमत्र मोग्यं पश्यामीति ॥ ६१५ ॥ १ ॥ स समित्पाणिः पुनरेयाय ति ह प्रज पति स्वाच मधवन् यच्छोन्तहृदयः प्राव्नाजीः किमिच्छन् पुनरागम इति । स होवाच नाहं खत्वयं मगव एवए सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहस्मोति नो एवमानि भूतानि, विनाशमेवा-पीतो भवति, नाहमत्र मोग्यं पश्यामोति ॥ ६१६ ॥ ३ ॥ एवमे-वैष मधवित्रिति होवाच एतन्त्येव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यक्रीतस्माद्वसम्पराणि विश्व विक्रीणिति विश्व स्वाव्यास्यामि नो वर्षाण्युवास, तान्येकशत् ए संपेदुरेतत्तद् यद हुरेकशत् ह वे वर्षाणि मधवान् प्रजापतौ ब्रह्मचर्य्यमुवास, तस्मै होवाच ॥६१७॥३॥ इति एकादशः खण्डः ॥ ११

#### द्वादशः खगडः।

मघवनमत्त्रयं वा इद्१ शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्याशरीर-स्यात्मनोऽधिष्ठानम्, स्रात्तो वै सशरीर: प्रियाप्रियाभ्यां, न वै सशरी-रख सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरोरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः ।। ६१८ ।। १ ।। श्रशरीरो वायुरश्रं विद्युत् स्तनयिलुरशरी-राख्येतानि, तद् यथैतान्यमुष्मादाकाशात् समुत्थाय परं ज्योतिरूप-सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते ॥ ६१६ ॥ २॥ एवमेवैष सम्प्रसा-दोऽस्माच्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरूप सम्पद्य स्वेन रूपेणार्भिन-ध्पद्यते; स उत्तमपुरुषः । स तत्र पर्योत जन्नत् क्रोड़न् रममाणः स्त्रीमिर्वा ज्ञातिमिर्वा नोपजन् स्मरन्निद्ण शरीरण स यथा प्रयोग्य त्राचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्जरीरे प्राणो युक्तः ॥ ६२० ।। ३॥ अथ यत्रैतदाकाशमनुविषण्यां चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चतुरथ यो वेदेदं जिज्ञाणीति स आत्मा गन्धाय प्राणमथ यो वेदेदमीम व्याहराणीति स आत्साऽभिव्याहाराय वागथ यो वेदेद्१ अर्गुवानीति स आत्मा अवंगाय श्रोत्रम्।। ६२१।। ४।। श्रथ यो वेदेद मन्वानीति स श्रात्मा मनोऽस्य दैव चत्तुः, स वा एष एतेन देवेन चन्नुषा मनसैतान कामान् पश्यन् रमते, CC-0 Mumukshu Brawan Varanasi Collection. Digitized by eGa llection. Digitized by eGangotric एतं देवा आत्मान्यपासते, ब्रह्म लोके ॥ ६२ < ॥ ५॥ तं वा

तस्मात्ते षाश्व सर्वे च लोका त्र्यात्ताः सर्वे च कामाः , स सर्वाश्वश्च लोकानाप्रोति सर्वाश्वश्च कामान् , यस्तमात्मानमनुविद्य जानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥ ६२३ ॥ ६

इति द्वादशः खएडः ॥ १२ ॥

## वयोदशः खगडः।

इयामाच्छवलं प्रपद्ये शवलाच्छ्यामं प्रपद्ये द्यदव इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकुतं कुतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्भवामोत्यभिसम्भवामीति ॥ ६२४॥,१॥

इति त्रयोदशः खएडः ॥ १३ ॥

# चतुर्दशः खगडः।

श्राकाशो वै नाम नामरूपयोनिवहिता ते तदन्तरा तद् ब्रह्म तद्मृत्भुभ श्रात्मा। प्रजापतेः समां येदम प्रपद्ये यशोऽहं भवामि ब्राह्मग्रानां यशो राज्ञां यशो विशां यशोऽहमनुप्रापत्सि, स हाहं यशसां यशः द्येतमदत्कमदत्भ द्र्येतं लिन्दु माभिगां लिन्दु मामिगाम् ॥ ६२५ ॥ १ ॥

इति चतुर्दशः खग्डः ॥ १४ ॥

# कि अ**प्रजनदेशः अवर्यह**ाँ विश्वास

तंद्रैतद् ब्रह्मा प्रजापतय खवाचे प्रजापतिमेनवे मृतः प्रजाभ्यः ह CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Diguzed by eGangotri द्वाचार्य्य कुलाद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कम्मोतिश्वेग्रामिन समावृत्य कुटुम्वे शुचौ देशे स्वाधायमधीयानो धार्मिकान् विद्ध-दात्मिन सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहि॰ सन् सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः , स खल्वेवं वत्तं यन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमिसम्पर्यते, न च पुनरावत्तं ते न च पुनरावर्त्तं ते ॥ ५२६ ॥ १ ॥

इति पञ्चद्शः खएडः ॥ १५॥

अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ८॥

# . इति सामवेदीय छान्दोग्योपनिषत् सम्पूर्णा।

ॐ तत्सत्







कलकत्ता, १५९ बो॰ मझुआबाजार ष्ट्रीट, इरिडयन नेशनल प्रेसमें अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी द्वारा सुद्रित।





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri